# डा॰ वि. भट्टाचार्थ्य



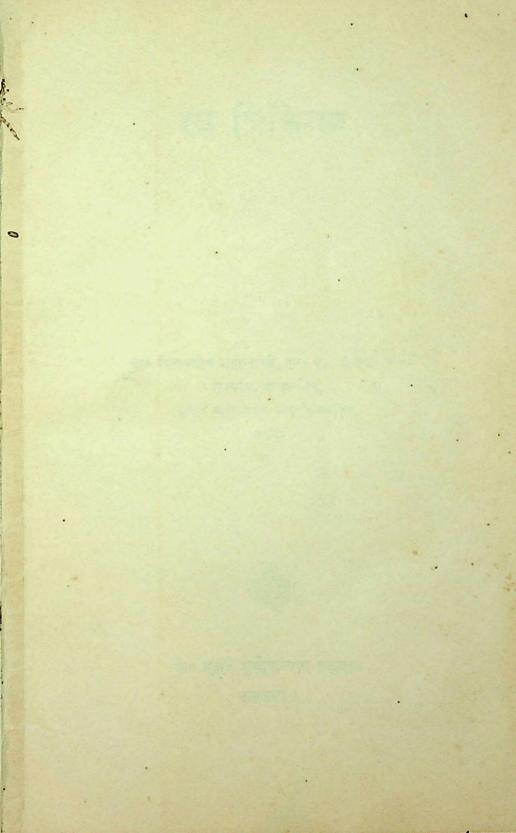

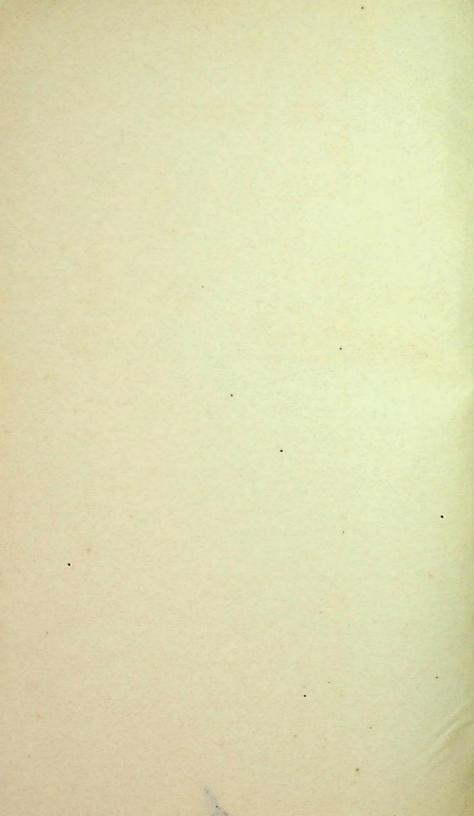

# रत चिकित्सा

Corne or ) facilities

সাধান্য কালা লিচ কলা কট কৰি সময় কমাৰ্চাত সংগ্ৰি

snap dos

डा० विनयतोष भद्वाचार्य्य, एम० ए०, पी-एच्० डी० राज्यस्त्र, ज्ञानज्योति,
भूतपूर्व व्यवस्थापक, प्राच्यविद्यामंदिर,
वड़ोदा



के० एत० मुखोपाध्याय प्रकाशन कलकत्ता । कापीराइट वारायासी १६५६

O

डा॰ विनयतोष भद्याचार्य्य नैहाटी ( प॰ वङ्गाल )

प्रकाशक के॰ एल॰ मुखोपाध्याय प्रकाशन ६/१ ए, वांछाराम श्रक्रूर लेन कलकत्ता—१२

वाराण्सी कार्यालय १०७, भेळूपुर वाराण्सी—१

मुद्रक ग्रमल कुमार बसु, इंडियन प्रेस ( प्राइवेट ) लि॰ वाराणुसी शाखा



PAR PRESIDE OFF OF

# सूचीपत्र

| विषय                                            |       |                 | वृष्ठ          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| त्र्याय १                                       |       | •••             |                |
| रतों की प्रकृति ग्रोर शक्ति                     | •••   | •••             | १-4            |
| ग्रध्याय २                                      | •••   | •••             |                |
| रत्न विश्वज्योति की खान हैं                     | •••   | •••             | 4-13           |
| ग्रध्याय ३                                      | • • • | ***             |                |
| रत ग्री हन्द्रधनुप                              | •••   | •••             | 98-50          |
| ग्रध्याय ४                                      |       | •••             |                |
| वैद्यक शास्त्र में रतों का व्यवहार              | •••   | •••             | २१-२७          |
| ऋध्याय ५                                        | •••   | •••             |                |
| रत्नचिकित्सा त्रौर उससे सम्बन्धित विज्ञान       | •••   | •••             | २८-३२          |
| ऋध्याय ६                                        | •••   | •••             |                |
| रोग ऋौर विश्विकरण                               |       | •••             | 33-35          |
| ऋध्याय ७                                        | •••   |                 |                |
| रत्न ग्रौषिधयाँ ग्रौर उन्हें तैयार करने की विधि | •••   | •••             | 38-88          |
| ग्रध्याय ⊏                                      | •••   | ***             |                |
| रोग ग्रौर उनकी रत्न ग्रौषधि विधियाँ             |       | •••             | 84-48          |
| ऋध्याय ६                                        | •••   | •••             |                |
| उपसंहार                                         | •••   | •••             | ५५-५६          |
| परिशिष्ट                                        |       | •••             |                |
| सप्तरत्नों के विषय में सीच्रिप्त टिप्पियाँ      | •••   | #14.4'v3 (#14.4 | €0- <b>€</b> 0 |
| מווייון ווייוויון ווייוויון                     |       | ***             | 1              |

# TWING.

| 30      |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | ***     | *** | PINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,k-3    | ***     | *** | ada sie mas a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | * * * * |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5-32  | ***     | *** | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| 15-35   | 100     |     | , rysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 144     |     | · Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |         |     | yrinop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09-85   |         |     | अवस्था के किस में का समूह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53-p2   |         |     | х ртигр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 111     |     | Sand maken for the medicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -1-7    | 100     |     | de la contraction de la contra |
| 12 3A   | ***     | *** | a present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |         |     | to the mode for the landon, was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |         |     | a Strage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r.Pelli |         |     | frate, right 133 tans, me pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| qu-in   |         | *** | Japan Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         | *** | Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 21.5    | *** | 2(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · ·   |         | 100 | legited ages & post & fiction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# भूमिका

tion I the Same will it for the many Appen Owne to

यह छोटी सी पुस्तक इस वर्ष के प्रारम्भ में प्रकाशित रत्नचिकित्सा के ऊपर मेरी अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद है। कलेदा कृष्णगोपाल, अजमेर से प्रकाशित प्रसिद्ध स्वास्थ्य संबन्धी मासिक पत्र 'स्वास्थ्य' में इस अंग्रेजी पुस्तक की समालोचना करते हुए समालोचक महाशयने अपना विचार प्रगट किया है कि इस पुस्तक में प्रकाशित विद्या हमारे वैद्य बन्धुओं के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी लेकिन अंग्रेजी में लिखित होने के कारण वह इससे लाम नहीं उठा सकेंगे। आगे चलकर समालोचक महाशयने कहा है कि अच्छा हो यदि इस पुस्तक का एक हिन्दी भाषा में, जिससे बहुत लोग परिचित हैं, अनुवाद हो जाय।

मेरे कई मित्रों श्रौर शुभिचन्तकों की भी यही राय थी श्रौर उन्होंने इसका हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित करने की इच्छा प्रगट की। इन सजनों में दिस्ली श्रौर वाराण्सी के मोतीलाल बनारसीदास नामक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशन संस्था के मालिक सेठ सुन्दरलाल जैन श्रौर प्रसिद्ध मासिक पत्र 'रसायण्' के सम्पादक दिस्ली वासी वैद्यराज श्री गनपति सीं वर्मा भी शामिल हैं।

कुछ समय के बाद मेरी श्रंग्रेजी पुस्तक के प्रकाशक मेसर्स फर्मा के. एल.
मुखोपाध्याय के मालिक कलकत्तावासी श्री के. एल. मुखोपाध्याय ने इसका हिन्दीं
श्रनुवाद प्रकाश करने का विचार किया। उन्हीं की इच्छानुसार यह हिन्दी
श्रनुवाद उनके द्वारा प्रकाशित हो रहा है।

श्रंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी में श्रनुवाद करनेवाला हिन्दी परिडत यहाँ मिलना बहुत कठिन है। मेरा पुत्र श्री श्रमियकुमार भट्टाचार्य्य डि. एम. एस., जो यहाँ डाक्टरी करता है, इस काम को करने के लिये सम्मत हो गया। उसका किया हुन्ना यह त्रमुवाद जन साधारण के सामने, हमारे वैद्य बन्धुत्रों के सामने त्रीर हमारे प्राचीन कला और विज्ञान के प्रेमियों के सामने पेश किया जाता है।

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये में श्री के. एल. मुखोपाध्याय का बहुत आभारी हूँ। अंग्रेजी पुस्तक को हिन्दी में अनुवाद करने के लिये में डा॰ ए. के. भट्टाचार्य्य को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अन्त में जिन मित्रों, शुभचिन्तकों और समालोचकों ने यह हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की सलाह दी और इस काम में मुक्ते उत्साहित किया उनका भी मैं बड़ा कुतज्ञ हूँ।

शास्त्रि भिलाः नैहाटी (प. वंगाल ) ६ दिसम्बर १६५८

वि. भट्टाचार्य

#### अध्याय १

#### रलों की प्रकृति और शक्ति।

यह तो सभी जानते हैं कि रत्न कीमती पत्थर हैं श्रीर धनी लोग वड़ी तत्परता के साथ इनकी खोज में रहते हैं। उनका विचार है कि रत्न तो घनीभूत धन हैं श्रीर रत्नों का व्यवहार भी वह ऐसे धन के रूप में ही करते हैं। दूसरी श्रीर विज्ञ लोगों का कथन है कि दुनिया में तो तीन ही रत्न हैं—जल, खाद्य श्रीर सदुपदेश। जो लोग पत्थर के दुकड़ों को रत्न बताते हैं वह तो केवल मूर्ख ही हैं।

वस्तुतः रत्न भिन्न भिन्न गुणों श्रीर रंगों के पत्थर के दुकड़े ही हैं। कई तो बहुत कीमती हैं श्रीर कई सहते। कुछ चमकदार हैं श्रीर कुछ ज्योतिहीन। कुछ का रंग चटकीला श्रीर श्राकर्षक है तो कइयों में रंग की बहार तिनक भी नहीं है। कुछ उपकारी हैं कुछ हानिकारक। कुछ चित्ताकर्षक हैं, कुछ श्रप्रीतिकर। कुछ एक रंग के हैं श्रीर कुछ में कई तरह के रंगों का मेल है।

कुछ प्रिषद श्रीर लोकप्रिय रहां के नाम नीचे दिये जाते हैं। स्फटिक, वैदूर्य (लहसुनिया), वैकान्तमिए (सुर्ख तामड़ा—Garnet), एमेथिस्ट (जामुनिया), प्रवाल (मूँगा), श्वेत पुखराज, पत्रा या मरकतमिए, गन्धर्व-मिए (हकीक), मोती, चुन्नी, गोमेद या सुलेमानी पत्थर, नीलम, सिकन्दरी पत्थर, उपलमिए, सोनैज्ञा, फिरोजा, हीरा, रोचक। इनके श्रातिरिक्त श्रीर भी कई प्रकार के कीमती पत्थर पाये जाते हैं।

अनादिकाल से मनुष्य रतों को अपने काम में लाते आये हैं। बहुधा रतों का व्यवहार धन की वृद्धि करने, दीर्घायु पाने, शक्ति और लोकप्रियता बढ़ाने, श्रौर रोग श्रौर विपत्ति से बचने के लिये होता है। प्राचीन भारत में नृपति-वर्ग श्राकिस्मक दैव विपत्ति से बचने के लिये श्राच्छे से श्राच्छे रलों को धारण करते थे। फिलत ज्योतिप में कुग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न रलों के धारण की विधि दी गई है। वराहिमिहिर के समय (श्रानुमानिक ४०० ईसवीं) से ही ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थों में रलों का श्रौर उनके प्रभाव का उल्लेख है। सबसे प्राचीन पुराण (विष्णु पुराण, श्रानुमानिक खृ. पू. दूसरी शताब्दी) में रत्नों की उत्पत्ति श्रौर उनकी शक्ति का बहुत व्यापक वर्णन है। श्राजकल भी लालची लोग धन की वृद्धि के लिये, श्रौर रोगपीड़ित मनुष्य कष्ट से खुटकारा पाने के लिये, रलों को धारण करते हैं।

रत्न विषयक एक दृष्टिकोण श्रोर भी है जिसे कम महत्वपूर्ण समक्तना ठीक न होगा। कई रत्न तो श्रोषधि की तरह उपयोग में लाये जा सकते हैं, श्रोर भारत के वैद्यकशास्त्र के ग्रन्थों में श्रोषधि के रूप में रत्नों के व्यवहार की विधि दी गई है। रत्नों के भस्म बनाने की गृहत पेचीली प्रक्रियायें हैं। इन रत्न भस्मों का साधारण श्रोर कठिन रोगों में उपयोग होता है।

मिस के पराँव टुटनलामेन के कब्र से जो रत्न निकाले गये उन्होंने तो कब्र के आविष्कारक और खोदनेवालों पर बड़ा ही दुरा प्रभाव डाला। यह कथा तो प्रायः सब ही को माल्म है। और कई लोगों को इस विषय में सन्देह है कि लार्ड कारनारवन और उनके साथियों पर जो विपत्तियाँ आन पड़ीं उनका कारण इन रतों का निकालना था अथवा कब्र पर खुदे हुए अभिशाप का ही फल।

लेकिन रत्नों की शक्ति का स्वास्थ्य के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव के उदाहरण भी बहुत पाये जाते हैं। कई वर्ष की बात है मेरे ही नजर में ऐसा एक दृष्टान्त ग्राया था। एक मामूली जुन्नी में भी कितनी हानिकारक शिक्त रह सकती है यह दिखलाने के लिये ही मैं इस रोगी का पूरा वर्णन लिखना ग्रावश्यक समफता हूँ।

श्री जोशी वम्बई के एक जौहरी थे। कारबार की उन्नित के लिये उनके मित्रों ने उनको एक चुन्नी धारण करने की स्लाह दी! यह मित्र ज्योतिष शास्त्र के नियमों से अपरिचित थे ग्रीर रत्नों की शक्ति का उन्हें कुछ भी ज्ञान न या, ग्रातः परिणाम का विचार किये विना ही उन्होंने ऐसी बेतुकी स्लाह दे डाली।

जोशीजी ने खूब भारी, गाढ़े लाल रंग की चमकदार श्रौर शक्तिशाली एक चुनी लेकर श्रंग्टी में जड़वा दी श्रौर उसे पहनना शुरू कर दिया । चुनी में विलकुल कोई दोप न था । तीन महीने तक तो कुछ नहीं हुआ । लेकिन इसके बाद एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार चढ़ श्राया (१०६०)। यथा नियम डाक्टर बुलाये गये। ज्वर के ताप को घटाने के लिये तेज गोलियाँ दी गईं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद बहुत पसीने के साथ वह हिमांग होकर बेहोश हो गये श्रौर उनके नाड़ी की गति बन्द हो गई। उत्तेजक दवाइयों के प्रयोग से उनका शान तो लौट श्राया लेकिन उनके नीचे के श्रंग में लकवा मार गया, न्श्रौर उस श्रंग में हिलने की शक्ति न रही तथा वह निष्क्रिय हो गया।

फिर तो उत्तेजक श्रीर बलकारक श्रीपिथ्यों का प्रयोग, किरण, बिजली का धक्का—इनका िललिसला बराबर चलता रहा लेकिन रोगी को कोई लाभ नहीं हुश्रा। उनका कारबार बिक गया श्रीर सभी ने सोचा कि उनके जीवन के शेष दिन श्रा पहुँचे हैं। दो वर्ष तक लगातार उनके शरीर का ताप पूर्ववत् ही रहा श्रीर वह निम्नांगों के पद्माघात से पीड़ित पड़े रहे श्रीर श्रन्ततः दुर्वल श्रीर चीण हो गये।

श्रव जोशीजी ने होमियोपेथी चिकित्सा कराने का विचार किया। दवे हुए ब्वर को पिर लौटा लाने के लिये उनको कुछ तेज श्रौषियाँ दी गई'। उनका ताप १०४° तक पहुँच गया। जब ताप सर्वोच मात्रा पर पहुँच गया तब धीरे-धीरे उनका एक एक श्रंग (जिसे लकवा मार गया था) हलका होता गया श्रौर उनमें गित श्रा गई। हफ्ते भर में वह बैठ सके श्रौर धीरे-धीरे घर में थोड़ा बहुत चलना फिरना भी उन्होंने ग्रारम्भ कर दिया । लेकिन उनका ताप पूर्ववत् बना ही रहा ।

ज्वर प्रतिरोधक श्रौषियाँ बहुत दी गई लेकिन ज्वर नहीं गया। फिर एक वार उनकी श्रञ्छी तरह परीचा करनी पड़ी। तब हम लोगों ने देखा कि उनकी उँगली में एक शक्तिशाली चुनी को श्रंगूठी है। जोशीजी की जन्मपत्रिका मंगाई गई। ज्योतिष शास्त्र के श्रनुसार चुनी तबही धारण की जाती है जब-जन्मपत्रिका में रिव का स्थान नीचा हो। लेकिन इनकी जन्मपत्रिका में देखा गया कि रिव तो एकादश कच्चा में सिंह राशि में बड़ा प्रवल है श्रौर तुला राशि लग्न पर है। जब सूर्य दुर्वल होता है तब विश्वज्योति के लाल रंग का शोषण नहीं होता है। चुनी तो वायुमंडल से सूर्य के ताप को श्रहण करने के लिये धारण की जाती है। इस जन्मपत्रिका में सूर्य तो श्रपनी कच्चा सिंह राशि में है, इस्र इस्र है कि जोशीजी को चुनी किसी हालत में भी धारण करना उचित न था।

रोगी को कहा गया कि वह श्रंगूठी को खोल दें श्रौर जिस मकान में वह रहते थे उसके वाहर श्रंगूठी को मेज दें। उनकी विपत्तियों का कारण चुन्नी ही है या नहीं यह देखने के लिये उनको कोई दवा नहीं दी गई। श्राश्चर्य की बात है कि २४ घएटे में ही दो वर्ष का पुराना बुखार विजकुल उतर गया। उनके शरीर में ताप देने के लिये चुन्नी की श्रावश्यकता तो थी ही नहीं, इसलिये ज्वर ठहर नहीं सका। १० वर्ष तक उनको किर ज्वर नहीं हुशा श्रौर उनका शरीर ऐसा मोटा ताजा हो गया कि जिन्होंने उनको ज्वरावस्था में देखा था वह उनको मुशकिल से ही पहचान सकते थे।

इस दृष्टान्त को देखकर मन में यह बात विलकुल जैंच गई कि रत्नों में उप-कार श्रीर श्रपकार करने की बड़ी भारी शक्ति रहती है, श्रीर इसीलिये रत्नों का व्यवहार बहुत सावधानी ग्रौर सूद्म विचार के साथ करना चाहिये । इनकी शक्ति का प्रयोग भी मनुष्य के उपकार के लिये करना चाहिये । यह बड़े सन्तोप की बात है कि इस 'रत्न चिकित्सा' की सहायता से विश्वशक्ति का एक बड़ा भाग मनुष्य के दुःख कष्ट की शान्ति के लिये काम में लाया जा सकेगा । ईश्वर करे रत्न चिकित्सा चिरस्थायी हो ।

रत्न चिकित्सा पृथियी में चाल् अन्य चिकित्साओं में गिनी जायगी और जगत् की चिकित्सा प्रणालियों में अपना यथोचित स्थान अधिकार करेगी।

#### अध्याय २

## रत्न विश्वज्योति की खान हैं।

जिन सात विश्वज्योतियों से ब्रह्मायड की रचना हुई है उनकी ख्रत्य निधि सात मुख्य रत्न हैं। यह सात ज्योति इन्द्रधनुष में एक नियम के ख्रनुसार सजी हुई दिखाई देती हैं ख्रीर इसी से सब सांसारिक मानवों को यह सूचना मिलती है कि यही सात ज्योतियाँ जगत् संसार की मूल कारण हैं ख्रीर इनके ख्रातिरिक्त ख्रीर कहीं सृष्टि के कारण की खोज करना सम्भव नहीं है। यह विश्वज्योतियाँ ब्रह्मायड के सृष्टिकर्त्ता जगदीश्वर के दिव्य देह से निकलती हैं ख्रीर उन्हीं देवादिदेव की भाँति यह भी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमती, सर्वत्र वर्तमान ख्रीर ख्रादि ख्रन्तहीन हैं।

सव वास्तव स्पर्शनीय पदार्थ ही अन्तिम दशा में इन सात ज्योतियों के घनीभूत रूप ही हैं। इन ज्योतियों से जगत् के आदिम सृष्टिकर्त्ता जगत् और सर्व चराचर विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हिन्दुओं के क्र्मि पुराण का तो कथन है कि सात ग्रह भी इन सात ज्योतियों ही की घनीभृत अवस्थायें हैं, और इन ग्रहों का पोपण भी इन ज्योतियों से ही होता है।

ग्रहों की तरह उनके पिवत रत भी सात ज्योतियों के घनीकृत रूप हैं। इनको मनुष्य के कह्याण और रोगमुक्ति के लिये व्यवहार करने के कई कारण हैं। पहले तो रतों में ग्रुद्ध रंग और एकही मात्र रंग प्रचुरता में उपलब्ध हैं और इनमें मिश्र रंग नहीं मिलता जैसा कि अन्य वस्तुओं में सर्वत्र पाया जाता है। दूसरे—इन रतों में बहुत ही तेज चमक रहती है जिससे इनके भीतर की परिपूर्ण ज्योति प्रकाशित होती है। तीसरे—यह रत्न एलकोहल, शोधित स्पिरिट या जल में बड़ी आसानी से अपनी ज्योति का विद्येप कर देते हैं लेकिन इस विद्येपण के द्वारा

इनकी ज्योति का हास नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रत्न विश्वज्योति का अत्त्य और चिरस्थायी भंडार हैं और इनको बदलने की आवश्यकता कदा-चित् ही पड़ती है।

हर एक रत्न का एक निजी रंग है जो उसके भीतर की वास्तविक विश्व-ज्योंति के रंग से भिन्न दीखता है। इसिलये इन रत्नों की पुनः पुनः बहुत सावधानी के साथ त्रिकोण काँच से परीन्ना करनी चाहिये ताकि इनके असली विश्व-रंग का पता लग जाय। इनेत-पुखराज (Moonstone) यों तो काँच की तरह सफेद माळ्म देता है लेकिन त्रिकोण काँच से उसका रंग आसमानी (Blue) दिखाई पड़ता है। अतः श्वेत-पुखराज आसमानी विश्व-रंग का भंडार है।

इसी तरह हीरा साधारणतः देखने में काँच की तरह माळूम होता है लेकिन त्रिकोण काँच ढारा देखने से श्वेत-पुखराज से कुछ अधिक गहरा आसमानी दिखाई देता है। अतः हीरा नीली विश्वज्योति का मंडार है। वैसे ही मोती दूध की तरह सफेद दीखता है लेकिन त्रिकोण काँच से देखा जाय तो इसका रंग नारंगी है। अतः मोती नारंगी रंग के विश्वकिरण का आधार है।

भिन्न भिन्न रंग के विश्विकरणों को विकीर्ण करते हैं, इसिलये इनकी प्रकृति श्रौर गुणों का संचित्त वर्णन देना श्रावश्यक है। यदि इनके गुणों का यथावत् ज्ञान न हो तो मनुष्य के कष्टदायक रोगों में इनका ठीक ठीक उपयोग नहीं हो सकता है।

यथा यह जानना त्रावश्यक है कि चुन्नी लाल विश्वज्योति स्त्रौर प्रवाल पीली विश्वज्योति को छोड़ता है, पन्ने में हरे रंग की विश्वज्योति रहती है, श्वेत-पुखराज स्नासमानी रंग की विश्वज्योति का स्नाकर है, हीरे की विश्वज्योति नीले रंग की स्नोर नीलम की बेंगनी होती है।

अब रत्नों और उनकी विश्वज्योति की प्रकृति और गुणों का वर्णन क्रमशः दिया जाता है।

# १—चुन्नी ( लाल विश्वज्योति )

चुनी का स्त्रभाव गरम है इसिलये इस रत से लाल विश्वज्योति के रूप में गरम लहरों का विकिरण होता है जिनसे उन रोगों में उपकार होता है जो सदीं से उत्पन्न होते हैं और जिनमें ठंडा और पतला खाव निकलता है। प्रकृति में लाल किरणों का तरी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इनके प्रभाव से पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं और यह सूखे पत्ते और लकड़ियों को जलने की शक्ति देती हैं। लाल विश्वरंग सूर्य से सम्बन्ध रखता है। सूर्य मनुष्य शरीर में आत्मा का आदर्श है और अस्थिमंडल का, जो समूचे शरीर को खड़ा रखता है—प्रमु है। त्रिकोण काँच से चुन्नी गाढ़े लाल रंग की माल्प पड़ती है अतः चुन्नी घनीभृत रक्तिरण है।

"वर्ण चिकित्सा की सात कुंजियाँ" के प्रन्थकार श्री रोलेंड ह्एट का कथन है कि लाल किरणें नीचे लिखे हुए रोगों में बहुत उपकारी हैं यथा—रक्तधारा की बीमारियाँ, रक्ताब्यता, कमजोरी श्रीर श्रवसाद, सदीं, रक्तप्रवाह की कमी श्रार्थात् श्रसम्पूर्णता, लकवा, बुद्धिहीनता इत्यादि । मरणासन्न श्रवस्था में जब नाड़ी की गति बन्द हो गई हो, बहुत पसीना निकलता हो श्रीर शरीर ठंडा हो गया हो तब लाल किरणें उपयोगी सिद्ध होती हैं। बुद्धिहीन श्रीर जड़मित मनुष्यों पर इनका श्रच्छा प्रभाव देखा गया है।

## २-मोती (नारंगी रंग की विश्वज्योति)

मोती की प्रकृति ठंडी है और इससे नारंगी रंग की लहरें निकलती हैं जो गर्मा और गर्म किरणों से उत्पन्न रोगों को आराम करती हैं। मोती की किरणें जलतत्व के अधिकार में हैं और शरीर और रक्तप्रवाह के पतले खावों से इनका सम्बन्ध है। जब गर्मा को रोकना हो तो मोती की किरणों निर्मरता के साथ दी जा सकती हैं। यदि रक्त में, मांस के तन्तु हों में, चर्बा ह्यौर हिंडु यों में, तरी की ह्यावश्यकता हो तो मोती की किरणों का व्यवहार किया जा सकता है। मोती का नारंगी रंग इसका सम्बन्ध सुखदायक उपग्रह चन्द्र के साथ करता है। चन्द्रमा मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का ह्यादर्श है जैसे कि सूर्य ह्यातमा का। इसके ह्यातिरक्त हृद्य ह्यौर रक्तप्रवाह पर भी चन्द्रमा का ऋधिकार है। चन्द्रमा का सन के ऊपर बहुत प्रभाव है। पागलपन का उद्भव ह्या ह्या चन्द्र या चन्द्र की वक्र कृष्टि से होता है। त्रिकोण काँच से मोती नारंगी रंग की दीखती है, इसलिये मोती नारंगी विश्वज्योति का भंडार है।

रोलेंड हएट अपनी पुस्तक "वर्ण चिकित्सा की सात कुंजियाँ" में कहते हैं कि नारंगी रंग नीचे लिखे हुए रोगों में उपयोगी है—"पुराना श्वासरोग, कफयुक्त बीमारियाँ, वायु नलियों का प्रदाह, बलगम के साथ खांसी, गठिया, पुराना वातरोग, मूत्रप्रन्थि का प्रदाह, पित्तपथरी, किसी अंग का भ्रंश, स्त्रियों का ऋतु बन्द होना, दिमाग की कमजोरी, हैजा इत्यादि। बच्चों के उन्माद रोग में, ज्वर में, रक्तसाब में, और इसी प्रकार के रोगों में नारंगी रंग की किरणों से अच्छा फल मिलता है।

#### ३—प्रवाल (पीली विश्वज्योति)

पीले रंग के प्रवाल से गरम किरणें निकलती हैं और वह मनुष्य शारीरके गांदे लिसका रस (Lymph) को शुष्क कर देती हैं। वात रोग में यह गाढ़ा लिसका रस मांस में संचित होता है और इससे प्रदाह और दर्द पैदा होता है। यह दर्द प्रवाल की गरम किरणों से घट जाता है। प्रवाल और उसकी गरम किरणों का रणिय ग्रह मंगल से संबन्ध है। मंगल ग्रह का मजाओं पर अधिकार है— ग्रतः पीला रंग शारीरके मजा को पृष्ट करता है। दुर्वल मजा बहुत ही ग्रस्थिर होती है। मिस्तष्क और जननेन्द्रिय भी मंगल के द्वारा प्रभावित

हैं, इसिलिये यह पीली विश्वज्योति के ग्राधिकार के श्रन्तर्गत हैं। यों तो प्रवाल साधारणतया लाल दीखता है लेकिन त्रिकोण कांच में इसका रंग पीला है। इसिलये प्रवाल पीले किरणों का ग्राकर है।

"वर्ण चिकित्सा की सात कुंजियाँ" के ग्रन्थकार श्री रोलंड हएट के मतानुसार नीचे लिखे रोगों में पीले किरणों की ग्रावश्यकता होती है। पेट की गड़बड़, ग्रजीर्ण ग्रीर उससे सम्बन्धित रोग, कोष्ठबद्धता, कोष्ठवायु, यकृत की बीमारियाँ, मधुमेह, ग्रन्धी-ववासीर, खुजली, चर्मकी बीमारियाँ, कुष्ठ ग्रीर स्नायविक ग्रवसाद । पीली किरणों से बहुत कठिन मानसिक ग्रवसन्नता भी जाती रहती है।

## ४-पन्ना (हरी विश्वज्योति )

पन्ना हरे रंग की ठंडी किरणें छोड़ता है। पृथ्वीतत्व का रंग हरा होता है ग्रीर इस की प्रकृति ठंडी होती है। ग्रातः हरे रंग की शक्ति धनात्मक है ग्रीर यह एकीकरण शक्ति सम्पन्न है। मनुष्य शरीर में पृथ्वीतत्व का नमूना भारी ग्रांतड़ियों में, हिंडुयों में, चर्म, यकृत ग्रीर तिल्ली में ग्रीर पेट की नाड़ियों में मिलता है। शरीर के यह भारी तत्व पन्ने से निकले हुए हरे रंग के ग्रधिकार में ग्रांत हैं, ग्रीर उनकी पृष्टि ग्रीर स्वास्थ्य विश्वहरित के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रकृति में जब हरे रंग की स्वस्थता होती है तब उस हरे रंग की कमी को पन्ने का रंग पूर्ण करता है। पन्ना ग्रीर उसके रंग का सम्बन्ध चञ्चल प्रकृति के ग्रह बुध से है। त्रिकोण काँच में पन्ना हरे रंग का माल्म होता है, इसलिये पन्ना हरे रंग की विश्वज्योति का घनीभूत रूप है।

"वर्ण चिकित्सा की सात कुञ्जियाँ" के ग्रन्थकार श्री रोलेंड हएट के अनुसार हरा रंग निम्नलिखित रोगों में काम आता है। हृद्य की बीमारियाँ, रक्त का द्वाव, वाव, कर्कट रोग (cancer), सिरदर्द, स्नायुशूल, वातश्लेष्मिक-ज्वर (influenza), उपदंश, विसर्ष इत्यादि। हरी किरणों से श्वासरोग, जला

चमड़ा, चोट, घाव श्रीर चर्मरोग की चिकित्सा में भी सहायता मिलती है। इरे रंग में शरीर को स्थूल करने का गुण प्रत्यच् है।

### ५- श्वेत-पुखराज ( श्रासमानी विश्वज्योति )

श्वेत-पुखराज स्फटिक श्रौर सुनैजा (Topaz) एक ही रंग की श्रेणी में हैं। त्रिकोण कांच से इन सबका ही रंग श्रासमानी माल्म होता है। श्रासमानी रंग यह रल-वर्ग श्रासमानी किरण का घनीभृत समाहार है। श्रासमानी रंग श्राकाश तत्व से संबन्ध रखता है जिससे सब स्थावर श्रौर श्रस्थावर सृष्टि को जीवनी शक्ति मिलती है। श्रातः श्वेत-पुखराज श्रौर स्फटिक जीवनदाता हैं। श्वेत-पुखराज श्रौर इसके श्रासमानी रंग का संबन्ध श्रुभ ग्रह बृहस्यित से है। यह ग्रह मनुष्य श्रौर सब सांस लेने वालें जीवों के जीवनतत्व का श्रिपित है। बृहस्यित शरीर के मेदचक में रहता है श्रौर इसका श्रिधकार शरीर की ग्रन्थियों पर है। शरीर के समस्त श्रन्य स्थान बृहस्यित श्रौर उसके श्रासमानी रंग से प्रभावित होते हैं। शरीर के श्रन्य स्थानों से शब्द निकलता है जो कि श्राकाश का गुण है श्रौर इसी श्राकाश में जीवनी शक्ति रहती है। विश्वज्योति की श्रासमानी किरणें शरीर के मेदचक श्रौर ग्रन्थियों को पुष्ट करती हैं।

श्री रोलेंड हएट ने "वर्ण चिकित्सा की सात कुंजियाँ" में लिखा है कि नीचे लिखे हुए रोगों में श्रासमानी रंग की श्रावश्यकता पड़ती है। तमाम गले की बीमारियाँ, स्वरनाली-प्रदाह (Laryngitis), गलगंड (Goitre), गलच्चत (Sore Throat), स्वरभंग, शोण्त्वग-ज्वर (Scarlet fever), श्रान्त्र ज्वर, हैजा, गाँठ युक्त प्लेग, मस्रिका या चेचक, जल-चेचक (Chicken Pox), खसरा (measles), मुखच्चत, सन्यास रोग, गुल्म वायु (Hysteria), श्रपस्मार या मृगी, दिल धड़कना, श्राचेप, तीव्र संधि-चात, उलटी, विरेचन,

प्यास, रक्तातिसार, उदरामय, कामला, पित्तप्रकोप, उदरश्ल, श्राँतों की स्वन, चत्तुप्रदाह, डंक, खुजली, दंतशूल, सिर दर्द, स्नायविक व्याधियाँ, श्रानद्रा, कष्टदायक ऋतु, विच्लोभ इत्यादि। तालुमूल-प्रदाह श्रीर कुक्कुर खाँसी भी श्रासमानी किरणों से श्राराम होते हैं।

#### ६ — हीरा ( नीली विश्वज्योति )

त्रिकोण काँच से देखने पर हीरा नीले रंग का माल्म होता है। ग्रातः हीरा नीले रंग का घनीभूत रूप है। मनुष्य शरीर में नीले रंग का नमूना सब मोटे लिका रसों में यथा गाढ़ा बलगम, गाढ़ा रस, पीव ग्रीर ग्रन्थान्य चिपकने वाले रसों ग्रीर ग्रुक में मिलता है। नीला रंग ग्रुभदायक ग्रह ग्रुक के ग्रिधकार में है। नीला रंग ग्रीर हीरा दोनों जलतत्व के ग्रधीन हैं ग्रीर दोनों की प्रकृति ठंडी ग्रीर धनात्मक (Positive) है। भारतीय वैद्यक शास्त्र का कथन है कि हीरे में छहों रसों का समावेश है यथा—मधुर, ग्रम्ल, लवण, कटु, तिक्त ग्रीर कथाय। इस गुण के कारण जो कठिन रोग त्रिदोध (वात, पित्त ग्रीर कफ) के समकालीन विकार से उत्पन्न होते हैं उनके लिये हीरा ग्रन्थी ग्रीषधि माना जाता है।

श्री रोलेंड ह्एट "वर्ण चिकित्सा की सात कुंजियाँ" के ग्रन्थकार के मतानुसार नीली किरणें नीने लिखी हुई बीमारियों में लाभदायक हैं। ग्राँख की बीमारियाँ, कान ग्रौर नाक की शिकायतें, मुख का पत्ताचात, फेफड़ों की बीमारियाँ, फुसफुस का प्रदाह, वायु नलियों का प्रदाह, स्वरप्त, कुक्कुर खाँसी, दमा, त्त्र्यरोग, ग्रांग्रमांद्य, रेंगता हुन्ना पत्ताचात, वच्चों का ग्रात्तेष, सन्यस्त-प्रलाप (Delirium Tremens), ग्रावेश, ग्रौर ग्रन्य प्रकार के उन्माद रोग। नीली किरणों ने धवल रोग, उपान्त्र प्रदाह ग्रौर क्लेदयुक्त तालुमूल को ग्राराम किया है।

## ७-नीलम (वेंगनी विश्वज्योति)

त्रिकोण काँच में नीलम का रंग बेंगनी दीखता है। अतः नीलम बेंगनी -रंग का घनीभूत आकर है। नीलम का पराक्रमशाली ग्रह शनि से संबन्ध है जो कि विपत्ति कारक है श्रीर श्रहंकार चूर्ण करनेवाला है। वेंगनी वायु-तत्व का रंग है श्रीर तेज श्रॉधी में चारों श्रोर के वायुमंडल का दृश्य वेंगनी रंग का हो जाता है। शनि समग्र स्नायुमंडल का श्रिधपित है श्रीर उसका वेंगनी रंग स्नायु जुधा को मिटाता है। मनुष्य की त्वचा का रंग वेंगनी है। इसिलिये नीलम श्रपने वेंगनी रंग से त्वचा को पुष्ट करता है श्रीर चर्म रोगों को श्राराम करता है। बहुत पुराने धवल के रोगी नीलम श्रीर उसके वेंगनी रंग से श्रारोग्य हुए हैं।

श्री रोलेंड इएट के मतानुसार बेंगनी रंग से निम्नलिखित रोगों में उपकार होता है। स्नायविक ग्रौर मानसिक विकार, स्नायुरोग, स्नायुश्चल, किट्यूल, खोपड़ी की बीमारियाँ, मृगी, मस्तिष्क की भिल्ली का प्रदाह, विकम्पन, ग्रंगाच्चेप संधिवात, रसोली, वृक्कक ग्रौर मूत्राशय की बीमारियाँ। ग्रन्थकार ग्रौर भी कहते हैं कि बेंगनी रंग शिराग्रों में प्रवाहित रक्त को सजीव ग्रौर शुद्ध करता है। बेंगनी किरणों ने बहुत सुगमता शौर सफलता के साथ सब तरह के तीन्न स्नायविक दर्द, शरीर के किसी भाग का दर्द, गठिया का दर्द, मांस ग्रौर चर्म का घाव ग्रौर कई तरह के पुराने चर्म रोग ग्रौर धवल रोगों को ग्राराम किया है।

#### ऋध्याय ३

## रत और इन्द्रधनुष।

स्वामी शिवानन्दजी ने सच ही कहा है कि ईश्वर एक ही है जो कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् श्रौर सर्वव्यापी है। उसकी श्रानिवंचनीय रचना—ब्रह्माएड के समान श्रम्तहीन—किरणों श्रौर प्रसरणों (Radiations) से बनी हुई है। इन किरणों के गुण श्रौर शक्ति भी भागवती या ईश्वरीय ही हैं। जिस श्रादि विश्ववीज को हम भगवान, ब्रह्म श्रथवा श्रन्य कहते हैं, वह सर्वत्र किरण श्रौर दीप्ति के रूप में विराजमान हैं। इसका प्रमाण श्रनुसन्धान करनेवाले को एक साधारण त्रिकोण काँच से मिल जायगा। पृथ्वी में कोई प्रत्यन्त वस्तु ऐसी नहीं है जो किरणों से बनी हुई न हो, श्रथवा जिसमें रङ्ग न हो। सच बात तो यह है कि ये सातों रंग सृष्टिकर्ता के सहकारी हैं श्रौर यह ही श्रपने सर्वश्वा, सर्वशक्तिमचा श्रौर सर्वव्यापिता के प्रभाव से जगत् की सृष्टि, पालन श्रौर नाश करते हैं। यही विश्वज्योति हैं।

रत्न प्रत्यच्च वस्तु हैं। यह किरण् श्रौर दीप्ति के घनीभूत रूप के श्रितिरक्त श्रौर कुछ नहीं हैं। जिन सात प्रधान रंगों से ज्योतिष्मान भगवान का श्रंग बना हुश्रा है (जैसा कि इन्द्रधनुष में देखा जाता है), यही सात रंग पृथक्तया सात प्रधान रहनों में घनीभूत हैं। श्रातः ये रत्न विश्वज्योतियों के श्रच्चय श्राधार हैं। जब तक ये सम्पूर्ण नष्ट या भस्म नहीं हो जाते हैं तब तक विश्व किरणों का प्रसारण बंद नहीं करते हैं, चाहे उनको किसी भी स्थान में रखा जाय या तावीज श्रौर श्रंगूठी में जड़ा जाय या किसी स्थित्यात्मक या गत्यात्मक रूप में श्रौपिध की तरह व्यवहार किया जाय।

ग्रतः रत विश्वज्योतियों के ग्रक्य भंडार हैं। इन्द्रधनुष में सात रंग होते

हैं। श्राधुनिक विज्ञान में इन सात रंगों का नाम है 'बेंनीश्राहपिनाला' (VIBGYOR)। यह शब्द, वेंगनी (Violet), नीला (Indigo), श्रासमानी (Blue), हरा (Green), पीला (Yellow), नारंगी (Orange) श्रौर लाल (Red), इन सात रंगों के श्राद्य श्रद्धरों को लेके बना हुश्रा है। यह सब विश्व रंग रत्नों में घनीभृत हैं। इन संचित विश्विकरणों का दवा की तरह उपयोग किया जा सकता है श्रौर उससे मनुष्य-समाज को बहुत उपकार पहुँच सकता है।

नीलम में बेगनी रंग संचित है, हीरे में नीला रंग, श्वेत-पुखराज में आसमानी, पन्ना में हरा, प्रवाल में पीला, मोती में नारंगी और चुन्नी में लाल विश्व किरण । यह रंगीन किरणें भिन्न भिन्न रोगों की औषधियों में किस प्रकार रूपान्तरित की जा सकती हैं, इसी का वर्णन इस छोटी सी पुस्तक में दिया जायगा।

मनुष्य जाति के नाते हम सातिवश्व-िकरणों के पूर्णतया अधीन हैं। इनके विना न तो हमारे शरीर का अस्तित्व है, न हमारी इन्द्रियों का, न कार्यशक्ति का और न हमारे शरीर के तन्तु और कोषों का। हमारे शरीर का प्रत्येक कोष अन्य वस्तुओं की तरह इन्द्रधनुष के सात रंगों से बना हुआ है। अगर इनके गठन में और कोई रंग आ गये हीं तो उन्हें न तो हम देख सकते हैं और न ही अन्य किसी को दिखा सकते हैं।

सत्र प्रत्यक्त वस्तु सात विश्व रंगों से बनी हुई हैं, श्रौर जिज्ञासा की भावना से यदि कोई त्रिकोण काँच द्वारा इस विषय की परीक्ता करें तो उसे इस बात का प्रमाण श्रासानी से मिल जायगा। एक दृष्टांत लीजिये; एक संवादपत्र में करोड़ों छुपे हुए श्रक्तर होते हैं, यदि त्रिकोण कांच से एक एक श्रक्तर की जाँच की जाय तो उसमें सात विश्वरंग पाये जायेंगे। यदि त्रिकोण कांच से सादी या श्रौषिधयुक्त गोलियों की परीक्ता की जाय तो देखा जायगा कि प्रत्येक गोली के

गठन में सात विश्वरंग वर्तमान हैं। ग्रातः इस पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सात विश्विकरणों से बनी हुई न हो।

मनुष्य शरीर कोष और कोषों के समृह से बना हुआ है। प्रत्येक कोष भी सात विश्वरंगों से निर्मित है। इन विश्वरंगों की साम्यावस्था कोषों को नीरोग रखती है और इक्षीके कारण हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन कोषों और कोष समृह के सात रंगों को साम्यावस्था में रखना बहुत कठिन है। आनतः और वाह्य अवस्था और प्रयोजन के अनुसार ये रंग सर्वदा परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरह भीतर और बाहर की शक्तियों की पारस्परिक किया प्रतिकियाओं द्वारा कोषस्थित रंगों की साम्यता विकल हो जाती है और इन रंगों की श्रृञ्जला दूट जाती है। इसके लिये हमारी बुरी आदतें भी बहुत कुछ उत्तरदायी हैं।

परन्तु हमारा शरीर इस ढंग से रचा हुआ है कि यदि एक ही रंग विकल हो जायं तो कोई रोग नहीं आ सकता है। अगर दो भी रंग विकल हो जायं तब भी कोई रोग दिखाई नहीं देता। परन्तु यदि तीन या चार किरण विकल हो जायं और इसी विकल अवस्था में अधिक समय तक रहें तो रोग शरीरपर आक्रमण कर देते हैं और कभी कभी उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। परन्तु जब छः रंगों में विकलता उत्पन्न हो जाती है तब बहुत कि अगर प्रसाध्य रोगों का आक्रमण शरीर पर हो जाता है और वह प्रायशः प्राण्घाती होते हैं। च्य-रोग, मधुमेह, लकवा, सुपुग्नाप्रदाह, पोलिओ, लिउके मिया, प्रभृति इस पर्याय के रोग हैं। चाहे कि तनी भी गवेपणा की जाय इन रोगों की कोई अचूक दवा नहीं मिल सकती क्योंकि जिन विश्वकिरणों से हमारा शरीर बना हुआ है उनकी साम्यता नष्ट हो गई है, इसीलिय शरीर विश्लिष्ट हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन रंगों के स्पंदन और रंग की औषधियों से रुप्त को प्राप्त तन्तुओं की धीरे धीरे शक्ति बृद्धि की जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस विधानको या तो लोग नहीं जानते हैं या इसकी परवाह नहीं करते।

जो भाग्यवान पुरुष वर्ण चिकित्सा का प्रयोग करते हैं वह विश्व के कार्य-कारण नियम के बहुत निकट पहुँच जाते हैं ग्रीर सचमुच उन्हीं को यथार्थ वैज्ञानिक कहना चाहिये।

बहुत कठिन और भयकारक श्रवस्था में भी व्याधिग्रस्त कोषों और तन्तुओं को बहुत कुछ स्वस्थ कर दिया जा सकता है, यदि यह बात श्रव्छी तरह जान और समफ ली जाय कि रोग का मूल कारण बीजाण, कीटाणु या श्रदृश्य संक्रामक विष नहीं है, परन्तु उनकी उत्पत्ति विश्विकरणों की श्रपूर्णता से हुई है। यदि रोग के मूल कारण का पता लग जाय तो उसे दूर करना सरल कार्य है। श्रगर कोषों को निर्माण करनेवाली विश्विकरणों कमजोर हो जायें तो उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है, परन्तु केवल उन्हीं श्रीपिधियों से जिनमें यह शक्ति बढ़ाने की सामर्थ्य है, श्रीर किसी प्रक्रिया से नहीं। किरणों से ही रोग पैदा होते हैं श्रीर किरणों ही रोगों को श्राराम करती हैं।

रत्न चिकित्सा का उद्देश्य यथार्थ में इसी कार्य का साधन करना है। रत्न मिन्न-भिन्न विश्विकरणों के भएडार हैं और सावधानी से उनके प्रयोग द्वारा शरीर के विश्विकरणों की पुष्टि होती है और रोग का प्रकोप समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए स्नायु-प्रदाह (Neuritis) स्नायु रोग है। यह बहुत ही भयानक और कष्टदायक है। रत्न चिकित्सा के अनुसार इस रोग का कारण बेंगनी रंग की न्यूनता है जिससे कि स्नायुगों की पुष्टि होती है। नीलम बेंगनी रंग का आधार है। सुरासार में यह बड़ी शीव्रता से अपनी किरणों छोड़ता है और यदि इस सुरासार का होमियोपेथी के नियमानुसार प्रयोग किया जाय तो बेंगनी रंग स्नायु-भंडल में पहुँच जायगा और स्नायुगों की उत्तेजना चली जायगी तथा प्रदाह मिट जायगा। यदि बेंगनी रंग का लालटेन से कष्टदायक स्थान पर नित्तेप किया जाय जैसा वर्ण-चिकित्सा में किया जाता है, तो दर्द बहुत शीव दूर हो जाता है। दूर-चिकित्सा में रोगी के फोटोपर बेंगनी प्रकाश डालने का भी

यही फल होता है श्रौर दो चार घरटों में ही इसका प्रभाव दिखाई देता है।

स्नायु के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह कहना उचित होगा कि हमारा जन्म इन्दधनुष में हुआ है, और इसी इन्द्रधनुष में हम रहते हैं, वृद्धि प्राप्त होते हैं, श्रौर इसीमें हमारा जीवनावसान होता है। इन्द्रधनुष हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु है। हमारा जन्म एक अति उच्च श्रेणी की स्नायु-क्रियाशीलता है जो कि इन्द्रधनुष के बेंगनी रंग में पाई जाती है। मृतावस्था में हम निर्जाव हो जाते हैं और हमारी क्रियाशीलता का कोई लच्च्या दिखाई नहीं पड़ता है, श्रौर यही इन्द्रधनुष में श्रन्तिम अवस्था का द्योतक लाल रंग है। हमारे जन्म के समय हमारा तरंगान्तर (Wave Length) सबसे छोटा होता है (वेंगनी)। ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं यह तरंगान्तर भी वढ़ता जाता है। अन्त में हम प्रशान्ति और मृत्यु के द्योतक लाल रंग पर पहुँच जाते हैं जिसका तरंगान्तर सबसे लम्बा है। और यह तो स्वतः सिद्ध ही है क्योंकि इन्द्रधनुष का बेंगनी तरंगान्तर सबसे छोटा होता है इसीलिये इसमें सबसे अधिक चंचलता और कर्मशीलता पाई जाती है, परन्तु इन्द्रधनुष के लाल रंगका तरंगान्तर सबसे लम्बा होता है और इसमें सबसे कम द्रुतता और गतिमत्ता पाई जाती है।

श्रतः जीवन वंगनी रंग है श्रीर लाल रङ्ग मृत्यु है। इनके बीच के जो रङ्ग इन्द्रधनुष में पाये जाते हैं वह हमारे पार्थिव जीवनकाल में हमारे ऊपर श्रपनी किया दिखलाते हैं। यह बात विलकुल स्पष्ट है। इन्द्रधनुष सर्वदा हमको पृथिवी की सृष्टि के समय से ही इसी बात की याद दिलाता श्रा रहा है। इसके सिवाय इन्द्रधनुष हमको ज्ञान, विद्या श्रीर श्राशा देता है। बाइबल के जेनेसिस (Genesis) श्रध्याय में इसी बात की महान प्रतिश्रुति दी गई है। "में श्रपने धनुष को बादल पर रख्ँगा श्रीर यह ही मेरे साथ पृथिवी के समभौते का प्रतीक

होगा।" बाइबल की इस उक्ति पर सन्देह करने का कोई भी कारण नहीं है। यह पवित्र ग्रन्थ पूर्णतया विज्ञानपर प्रतिष्ठित है।

ग्रव देखा जाय कि रखों के साथ पाँच मूल तत्व ग्रर्थात् पृथिवी, वायु, तेज, जल ग्रीर ग्राकाश ग्रीर उनकी पाँच सूद्धम प्रकृति—घाण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद ग्रीर शब्द का कैसे संबन्ध जोड़ा जाय। ये पाँच मूल तत्व ग्रीर उनकी पाँच प्रकृतियाँ पृथिवी के ग्रन्य सब द्रव्यों की सरह इन्द्रधनुष के सात रंगों के घनीभूत रूप हैं। इन सात रङ्कों के बाहर जाना हम लोगों के लिये ग्रसम्भव है।

विश्वहरित पृथिवी तत्व श्रौर इसकी प्रकृति ब्राण का प्रतिनिधित्व करता है।
नारंगी विश्विकरण जलतत्व श्रौर इसकी प्रकृति स्वाद का प्रतिनिधि है। वेंगनी
विश्विकरण वायुतत्व श्रौर उसकी प्रकृति स्पर्श का मूल है। नील विश्विकरण
श्राकाशतत्व श्रौर इसकी प्रकृति शब्द का मूल है। लाल विश्विकरण श्रमितत्व
श्रौर इसकी प्रकृति दृष्टिका मूल है। पीली किरणें श्रमितत्व की सहायक हैं श्रौर
नीली किरणें जलका गौणतत्व जो मनुष्य के शरीर में गादा लिसका रस श्रौर
श्रुक्तके रूपमें है, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं।

समग्र रत विश्वरङ्ग के साथ संबन्धित हैं श्रौर उनकी चर्चा मूलतत्व श्रौर उनकी सूदम प्रकृतियों के सम्पर्क में ही करनी चाहिये। चुन्नी लाल है श्रौर यही श्रिमतत्व का रङ्ग है जिसकी प्रकृति दृष्टि है। मोती नारङ्गी रङ्ग का है जोिक पृथिवीतत्व का रंग है श्रौर उसकी प्रकृति स्वाद है। प्रवाल पीला है श्रौर यह भी श्रिमतत्व का रंग है जिसकी प्रकृति उष्णता है; यही उष्णता मनुष्य शरीर में उत्तापसमता के रूपमें रहती है। पन्ना हरे रंग का है जोिक पृथिवीतत्व का रंग है श्रौर जिसकी प्रकृति घाण है। चन्द्रमिण या श्वेत-पृथिवीतत्व का रंग है श्रौर जिसकी प्रकृति घाण है। चन्द्रमिण या श्वेत-पृथिवीतत्व श्रासमानी रङ्ग का है जोिक श्राकाशतत्व का रङ्ग है श्रौर जिसकी

प्रकृति शब्द है। हीरा नीले रंग का है, यह अप्रधानतस्य जल का रंग है जिसकी प्रकृति शीतलता है। इस शीतलता को हम गाढ़े लिसका रस और शुक्रमें पाते हैं। नीलम वेंगनी रङ्ग का है जोिक वायुतत्व और उसकी प्रकृति स्पर्श का रङ्ग है। रङ्गों की त्रुधा इन्द्रियों में त्रीणता उत्पन्न करती है और उनकी पुनर्जीवित करने के लिये विशेष विशेष रङ्गों के कम्पन की आवश्यकता होती है।

Tell Color C

The street of th

1 11

#### अध्याय ४

#### वैद्यक शास्त्र में रत्नों का व्यवहार

मनुष्य के कल्याण के लिये रत्नों के आश्चर्य गुणों का औषधि रुपमें व्यवहार भारतवर्ष के ग्रातिरिक्त ग्रौर किसी भी देश में हुआ है कि नहीं यह कहना बहुत कठिन है। इसलिये आयुर्वेद के प्रेमी किस प्रक्रिया से भिन्न भिन्न रतों का व्याधियों की औषधि या प्रतिपेधक रूपमें प्रयोग करते थे इसका संज्ञित विवरण देना आवश्यक है।

यायुर्वेद में प्रधान प्रधान रत्नों का त्रीष्वियों में प्रयोग भरम के रूप में ही होता है। भरम के सिवाय रत्नों को त्रीष्विय के रूपमें प्रयोग करने का ग्रीर कोई अन्छा रास्ता त्रायुर्वेद में नहीं है त्रीर सैकड़ों वर्षों से वैद्य लोग कीमती रत्नों को जलाकर भरम बनाते ग्राये हैं। सभी ग्रन्छे रत्न इस काम में प्रयुक्त होते थे। इनमें हीरा, पन्ना, मोती, चुन्नी, प्रवाल, श्वेत-पुखराज, नीलम त्रादि शामिल हैं। जिन जटिल ग्रीर परिश्रमसाध्य प्रक्रियात्रों से वैद्य लोग रत्नों को भरम करते हैं उनका विवरण देने का स्थान यह नहीं है लेकिन वे किन किन रोगों में इन भरमों का व्यवहार करते हैं यह जानना हमारे लिये ग्रांत ग्रावश्यक है। भिन्न-भरमों के भरम बाजार में विकते हैं ग्रीर इस विषय में जिनको उत्साह हो वे इन्हें खरीद सकते हैं।

श्रायुर्वेद के श्रानुसार रोगों पर भिन्न भिन्न भस्मों की क्रिया श्रीर शक्ति का विवरण क्रम से दिया जाता है।

# १-चुन्नी भस्म।

त्रायुर्वेद के त्रानुसार चुन्नी भस्म दीर्घायुप्रद है; तीन जीवनरक्तक तत्व यथा वात, पित्त त्रीर कफ को शान्त करता है त्रीर क्यरोग, दर्द, उदरश्ल, भोड़ा, घाव, विषिक्रिया, चत्तुरोग श्रीर कोष्ठवद्धता को श्राराम करता है। चुन्नी भस्म शरीर के श्रंग प्रत्यंग के जलन को भी दूर करता है।

#### २-मुक्ता भस्म।

श्रायुर्वेद के श्रनुसार मुक्ता भरम ठंडा, मीठा, श्राँखों का उपकारक, शकि-दाता, विशेषतः श्रौरतों के शरीर के सौन्दर्य की वृद्धि करने वाला श्रौर श्रायु को बढ़ानेवाला है। मुक्ता भरम नीचे लिखे हुए रोगों को श्राराम करता है। च्यरोग, कृपता, पुराना ज्वर, सब तरह की खाँसी, श्वासकष्ट, दिल धड़कना, रक्त का चाप, हृद्रोग, श्रजीर्ण श्रौर श्रंगों की जलन।

#### ३---प्रवाल भस्म।

त्रायुर्वेद के अनुसार प्रज्ञाल भरम कफ श्रीर िक्तजनित रोगों को दूर करता है, श्रीर सौन्दर्यवर्धक है श्रीर इन रोगों को श्राराम करता है—यथा कृपता, वालास्थिवकृति, कुछ, खाँसी, श्रिप्तमांद्य, श्रजीर्थ, कोष्ठवद्धता, ज्वर, विषिक्रिया, उन्माद, पायदु, कामला, मूत्र घटित रोग, चत्तु रोग, दमा, मेदबृद्धि। नियमित मुक्ता भरम का सेवन शरीर की शक्ति बढाता है।

#### ४-पन्ना भस्म।

आयुर्वेद के अनुसार पन्ना भस्म ठंडा, मीठा और मेदवर्धक है। यह तुधा-वर्धक है, और अम्लिपत्त और जलन को दूर करता है। पन्ना भस्म कई रोगों को भी आराम करता है, यथा तीव और मृदु ज्वर, मिचली और वमन, विपिक्तया, दमा, अजीर्ण, ववासीर, पारड और हर प्रकार का घाव और स्जन।

#### ४-- श्वेत-पुखराज भस्म।

श्रायुर्वेद के श्रनुसार चन्द्रमणि भस्म विष श्रीर विपाक्त बीजाणु की क्रिया को नष्ट करता है, मिचली श्रीर वमन को रोकता है, वायु श्रीर कफ के रोगों को त्राराम करता है। त्राग्निमांद्य, त्रजीर्ण, कुष्ठ ग्रौर बवासीर में भी यह हितकारक ग्रौपिध है। नियमपूर्वक दीर्घकाल तक इस भस्म के सेवन से मनुष्य बुद्धिमान ग्रौर मेधावी होता है।

#### ६-हीरक भस्म।

हीरक भस्म ऋायुर्वेद में बहुत से रोगों में प्रयुक्त होता है। हीरक भस्म निम्न बीमारियों को ऋाराम करता है यथा कुछ, च्चयरोग, कृषता, भ्रान्ति, जलोदर, मेदचृद्धि, मधुमेह, भगन्दर, रक्ताल्पता ऋौर सूजन। हीरक भस्म ऋायु की वृद्धि करता है, शरीर में शक्ति देता है, तन्तुओं को पुष्ट करता है, चेहरे के सौन्दर्य को बढ़ाता है और शरीर को सुख ऋौर ऋाराम देता है।

#### ७-नीलम भस्म।

नीलम भस्म बहुधा विरूप शनि से उत्पन्न रोगों में व्यवहार किया जाता है। इनमें ये रोग शामिल हैं—यथा संधिवात, गठिया, उद्रश्लूल, स्नायविक दर्द, भ्रान्ति, मृगी, भूतावेश, गुल्मवायु, बेहोशी, तन्द्रा, मानसिक विकार, जड़बुद्धि श्रीर श्रसंयत श्राचरण।

वैद्यकशास्त्र में ये भस्म ग्रलग ग्रलग प्रयोग किये जाते हैं यद्यपि इनका मिश्रण भी व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन ग्रायुर्वेद शास्त्र में प्रतिवर्ष रोगनाशक गुणों को निकालने के लिये बहुत कीमती रत्न नष्ट कर दिये जाते हैं। जब रत्न चिकित्सा प्रचलित हो जाएगी तब रत्नों को नष्ट करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहेगी।

रत्नों के संबन्ध में आयुर्वेद शास्त्र की चर्चा करते हुए त्रिदोष का थोड़ासा उल्लेख करना उचित होगा और त्रिदोप और उसके तीन धातु—वात, पित्त और कफ (जिससे पाठक पहिले ही परिचित हैं) में रत्नों का स्थान निर्देश करना आवश्यक होगा।

त्रिदोष की विधियाँ विश्व विधियाँ हैं श्रीर उनका परिवर्तन नहीं होता है। रत्न चिकित्सा भी विश्व विधियों पर श्राधारित है। श्रतः रत्न का त्रिदोप धातुश्रों के साथ संबन्ध को दिखलाना भी श्रावश्यक है।

त्रिदोष का संबन्ध अन्ततः तीन विश्व शक्तियाँ यथा धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन से है। इन विश्वशक्तियों की सहायता से वाह्य और अन्तर्जगत् के तथा ब्रह्मांड और सूक्त जगत् के समग्र उपादान, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि, स्थिति और नाशके लिये सदा एकत्रित होते हैं, अलग होते हैं और फिर मिलते हैं और भिन्न भिन्न प्रकारसे अपने आपको व्यवस्थापित और पुनः समायोजित करते हैं।

यही शक्तियाँ रत्नों में विद्यमान हैं श्रीर इस तथ्य पर पूरा ध्यान रखना श्रावश्यक है, ताकि मनुष्य के दुःख कप्ट को दूर करने के लिये रत्नों का विच तुणता श्रीर उपकारिता के साथ प्रयोग किया जा सके । धनात्मक शक्तियों का नाम कफ है जो कि संघित संपादन करता है; ऋणात्मक शक्ति का नाम पित्त है, जिसका कार्य वियोजन है; उदासीन शक्ति का नाम वायु है जोकि पित्त के साथ, कफ के साथ श्रथवा दोनों के साथ सुगमता से मिल जाता है श्रीर इसके द्वारा ही रोग की शक्ति उत्यन्न, पुष्ट श्रीर नष्ट होती है।

जिन सात रहों से इन्द्रधनुष के सात रङ्ग उत्पन्न होते हैं उनमें भी यही त्रिदोप श्रौर त्रिदोष के गुण पाये जाते हैं। उदाहरणतः चुन्नी लाल विश्वरङ्ग विकिरण करता है। यह उच्ण शक्ति या पित्त है जो कि ऋणात्मक गुण युक्त है श्रौर जिसकी शक्ति वियोजनात्मक है। मोती का नारङ्गी विश्वरङ्ग है श्रौर इससे कफ उत्पन्न होता है जिसका गुण धनात्मक है श्रौर जिसमें संयोजन की शक्ति है। प्रवाल भी चुन्नी के समान ही पित्त है श्रौर इसका गुण ऋणात्मक है श्रौर इसमें वियोजन करने की शक्ति है।

पन्ना हरे रङ्ग की विश्विकरण प्रसारित करता है जोकि धनात्मक है और

संयोजन की शक्ति रखता है। श्वेत-पुखराज श्रासमानी विश्वरङ्ग छोड़ता है जिसका गुण उदासीन है श्रीर इसमें संयोजन श्रथवा वियोजन कोई भी शक्ति नहीं है। हीरे से नीला रङ्ग निकलता है जो कि श्रायुर्वेदीय कफ की शक्ति रखता है श्रीर जिसमें धनात्मक श्रीर संयोजन का गुण है। श्रान्तिम रङ्ग नीलम से वेंगनी रङ्ग का निःसारण होता है जो कि इन्द्रधनुष के श्रासमानी रङ्ग के समान गुण रखता है श्रीर जिसमें संयोजन या विश्लेपण कोई भी शक्ति नहीं है। श्रायुर्वेद के श्रनुसार वेंगनी वायु की शक्ति रखता है।

वायु, पित्त श्रोर कफ ये तीन दोष समन्वय, तेज श्रोर जड़ता इन तीन विश्व-शक्तियों से सम्पर्कित हैं। ये तीन शक्तियाँ मनुष्य शरीर के प्रत्येक कोषाणु में श्रोर बहिर्जगत् के प्रत्येक परमाणु में वर्तमान हैं।

इस श्रालोचना का तालिकाबद्ध रूप नीचे दिया जाता है।

|              | 1.      |             |                |
|--------------|---------|-------------|----------------|
| रत -         | त्रिदोष | विश्वराक्ति | रङ्ग           |
| चुन्नी 📜     | पित्त   | ऋगात्मक     | लाल            |
| मोती         | कफ      | धनात्मक     | नारङ्गी        |
| प्रवाल       | पित्त   | ऋणात्मक     | ्र पीला        |
| पन्ना        | कफ      | धनात्मक     | हरा            |
| श्वेत-पुखराज | वायु    | उदासीन      | श्रासमानी      |
| हीरा         | क़फ     | धनात्मक     | नीला           |
| नीलम         | वायु    | उदासीन      | <b>बेंग</b> नी |

श्रायुर्वेदिक ग्रन्थों में लिखा है कि 'पित्त श्रीर कफ दोनों लंगड़े हैं श्रीर उनमें श्रपने श्राप चलने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब उनमें वायु की शक्ति लग जाती है तब वे बादल की तरह बरसते हैं। इसिलये रोग के संबन्ध में इस बात का ध्यान रखना श्रावश्यक है, तथा वायु का विचार ही चिकित्सक का प्रथम श्रीर प्रधान कर्तव्य होना चाहिये। इसी के कारण श्रीषधि के मिश्र (mixture) में किरणों के मिश्रण की आवश्यकता होती है। एक मिश्र में यदि दो ठएडी या संयोजक शक्तियाँ हों तो उस मिश्र को कार्यकरी बनाने के लिये एक या दो उदासीन शक्ति उसमें मिलाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्रन्त में सात 'भिविजयोर' किरणों को निकालनेवाले रत्नों के स्वादका निश्चय करना ही शेष रह गया है। श्रायुर्वेद के अनुसार छः ही स्वाद हैं जिनके निर्दिष्ट गुण हैं श्रीर जिनका प्रभाव तीनों दोषों पर पड़ता है। जिन सब वस्तुश्रों का श्रीषिध रूपमें प्रयोग होता है उनमें ये स्वाद पाये जाते हैं। भिन्न भिन्न श्रीषिध रूपमें प्रयोग होता है उनमें ये स्वाद पाये जाते हैं। भिन्न भिन्न श्रीषियों के स्वाद का पता लगाना बहुत ही श्रावश्यक है नहीं तो उनका सुष्ठु श्रीर सठीक प्रयोग करना संभव नहीं है। श्रायुर्वेद में कुल छः प्रकार के स्वाद हैं श्रीर रत्नोंका भेषज रूपमें व्यवहार होने के कारण उनके स्वाद का पता लगाना श्रावश्यक है। छः स्वाद ये हैं—मधुर, श्रम्ल, लवण, कटु, तिक्त श्रीर कपाय। ज्योतिष श्रन्थों में भिन्न भिन्न ग्रहों के भिन्न भिन्न स्वाद वताये गये हैं। ग्रहों का स्वाद ही ग्रहरत्नों का स्वाद है। ज्योतिषश्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि चुन्नी कटु है, मोती कथाय है, प्रवाल तिक्त है, श्वेत-पुखराज मधुर है, हीरा श्रम्ल है, नीलम लवण है श्रीर पन्ना में सब स्वाद पाये जाते हैं।

स्वाद के संबन्ध में आयुर्वेंद में तीन विधियाँ हैं:—
मधुर, अम्ल और लवण वायुको शान्त करता है।
मधुर, तिक्त और कपाय पित्त को शान्त करता है।
कट्ट, तिक्त और कपाय कफ को शान्त करता है।

श्रतः इस श्रायुर्वेदीय स्वादिविधि के श्रमुसार चुन्नी कटु होने के कारण कफको शान्त करता है, मोती कपाय होने के कारण पित्त श्रोर कफ दोनों को शान्त करता है, प्रवाल भी तिक्त होने के कारण पित्त श्रोर कफ दोनों को शान्त करता है। पन्ने में छु:हों स्वाद एकत्र वर्तमान हैं, इसलिये यह तीनों धातुश्रों (वायु, पित्त श्रोर कफ) को शान्त करता है। श्वेत-पुखराज मधुर है इसलिये

वायु श्रीर पित्तको शान्त करता है। हीरा श्रम्ल होने के कारण श्रीर नीलम लवण होने के कारण वायु को शान्त करता है।

संत्तेपतः अपने अपने स्वाद के कारण रत्नों में वात, पित्त और कफको दमन करने वाले गुण आ जाते हैं। रत्नों में स्वादोंका आरोप अभी परीत्ता-मूलक है। इनकी सत्यता निर्णय करने के लिये विशेष परीत्त्वण की आवश्यकता है।

### अध्याय ५

# रत चिकित्सा श्रोर उससे सम्बन्धित विज्ञान १—ज्योतिषशास्त्र।

भारतवर्ष श्रीर श्रन्य देशों के ज्योतिषशास्त्र में रत्नों को बहुत महत्त्व दिया जाता है। लोगों का यह विश्वास है कि रत्नों से जड़ी हुई श्रॅगूठी पहननेसे दुर्भाग्य श्रीर विपत्ति का निवारण हो सकता है श्रीर नष्ट स्वास्थ्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसिलये क्रूर ग्रहों को पिहचानने का श्रीर रत्नों से उनके प्रभाव को रोकने का निदेंच ज्योतिषशास्त्र में दिया गया है। इसके कई नियम हैं। बराह-मिहिर के 'श्रष्टकवर्ग प्रक्रिया' के श्रनुसार ग्रहोंकी कल्याणकारी श्रीर श्रकल्याणकारी प्रकृति गणित की एक प्रणाली से माल्य हो जाती है। इस विषय की विस्तृत चर्चा का यह स्थान नहीं है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र के श्रनुसार ग्रहों का रत्नोंके साथ सम्बन्ध का यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक है।

यदि जनमपत्रिका में रिव कर हो तो चुन्नी उत्तके अशुम प्रभाव को नष्ट करती है। अगर चन्द्र अशुम हो तो वैदूर्य धारण करना चाहिये, यद्यपि चन्द्रका नारङ्गी रङ्ग मोती से निकलता है। अगर मंगल कर हो तो प्रवाल धारण करना उचित है। अगर बुध कृर हो तो श्वेत-पुखराज पहनना चाहिये यद्यपि पन्ने से इस ग्रह का हरा रङ्ग निकलता है। अगर गुरु अशुम हो तो मोती धारण करना चाहिये यद्यपि इस ग्रह का आसमानी रङ्ग चन्द्रमणि से निकलता है। अगर शुक्र अशुम हो तो हीरा धारण करना चाहिये। हीरा और शुक्र दोनों इन्द्रधनुष का नीला रङ्ग विसर्जन करते हैं। अगर शनि कर हो तो नीलम व्यवहार करना चाहिये। शनि और नीलम दोनों इन्द्रधनुष के वंगनी रङ्ग का विकरण करते हैं।

भारतवर्ष के ज्योतिषप्रन्थों में चन्द्र के दो पातस्थानों का नाम राहु (ब्रारोही) ख्रौर केतु (ब्रवरोही) रखा गया है। क्रूर राहु के लिये गोमेद ख्रौर क्रूर केतु के लिये पन्ना का विधान है, यद्यपि केतु का रत्न वैदूर्य है। रिष्मिचित्र के प्रत्यच् रङ्गों के ब्रतीत ब्रहर्थ किरणों का निरूपण राहु ख्रौर केतु करते हैं।

ज्योतिपशास्त्र का एक पुराना वचन यह है कि समग्र गितशील और स्थिर (स्थावर और जंगम) सृष्टि सातों ग्रहों में अंगीभूत हैं। सात ग्रहों के रूप में इन्द्र-धनुप के सात विश्वरङ्ग संसार की सब वस्तुओं में विद्यमान हैं और त्रिकोण कांच द्वारा इसका प्रमाण मिलता है। पृथिवी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर सात ग्रहों का प्रभाव न पड़ा हो और रत्नों में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं है। कूर्मपुराण का मत है कि जिन सात विश्विकरणों से ब्रह्मांड रचा हुआ है उन्हीं के घनीभूत रूपके सिवाय ग्रह और कुछ भी नहीं हैं। जैसे ग्रह सात विश्विकरणों के घनीभूत रूप हैं वैसे ही रत्नों को भी सात किरणों का घनीभूत रूप समभना चाहिये। विश्वरङ्ग के साथ साहचर्य के कारण सात भिन्न भिन्न रत्नों का संबन्ध सात ग्रहों के साथ सिद्ध है।

रत्नों के जो रङ्ग पहिले लिखे गये हैं उनका रङ्ग खाली श्रॉखों से भी वैसाही दीखना सम्भव नहीं भी हो सकता है, लेकिन श्रगर त्रिकोण कांच से ध्यान के साथ रत्नों की परीचा की जाय तो उनके भीतर का रङ्ग प्रगट हो जायगा। हृष्टांत स्वरूप हीरा कांचकी तरह दिखाई देता है, लेकिन त्रिकोण कांच के द्वारा देखने से ही उसका गाढ़ा नीला रङ्ग प्रगट होता है। इसी तरह त्रिकोण कांच से परीचा करने पर श्वेत-पुखराज में श्रासमानी, प्रज्ञल में पीला, मोती में नारंगी रङ्ग दिखाई देता है। त्रिकोण कांच से श्रन्य रंगों में कोई परिवर्तन नहीं दीख पड़ता है!

### २-होमियोपेथी।

रत्नचिकित्सा श्रौर होमियोपेथी में केवल सुरासार श्रौर गोलियों का प्रयोग

छोड़कर श्रोर कोई भी मेल नहीं है। रत्न श्रपनी किरणसत्ता को सुरासार में स्रण करते हैं श्रोर ये किरणें इन्द्रधनुष के रंगीन किरणों से संबन्धित हैं। इसिलये रत्न श्रोपिधयों में श्रोर श्रिषक शक्ति संचार श्रनावश्यक है। रत्न चिकित्सा में शक्ति संचार की समय सापेत् श्रोर व्ययसाध्य प्रणाली की भी कोई श्रावश्यकता नहीं है।

शक्तिकृत बॅपिट शया (नीला ग्रासमानी) श्रीर शक्ति युक्त सिपिया के सिवाय होमियोपेथी में श्रीर किसी श्रीषिध के रंग का निर्णय नहीं किया गया है। श्राश्चर्य की बात यह है कि रंग की दवा होने के कारण बॅपिटिशिया श्रीर सिपिया का श्रनेक प्रकार के रोगों में ब्यवहार होता है, क्योंकि यह दोनों वायु, पित्त श्रीर कफ के पन्द्रह विभागों में ही प्रयोज्य श्रीषिधयाँ हैं।

त्रगर होमियोपेथी में किसी प्रकार से इन्द्रधनुष के सातों रंग होते श्रोर व्यविधिया श्रोर सिपिया की तरह उनकी शक्ति वृद्धि की जा सकती तो चिकित्सा विज्ञान में होमियोपेथी का बहुत ऊँचा स्थान होता। श्रव भी समय है, कोई उत्साही श्रोषि निर्माता 'भिविजयोर' रंग में शक्ति संचार का काम शीव्र श्रपने हाथ में ले। इससे होमियोपेथी के चिकित्सक सुगमता से रंग का मिश्रण कर सकेंगे श्रोर इस उपाय द्वारा रोग विनाश की शक्ति बढ़ा सकेंगे।

श्रीपियों में जो विश्वशक्ति है उसी के द्वारा होमियोपेथी में रोग श्राराम होता है। लेकिन उन श्रीपियों के रंगों का केवल श्रनुमान ही लगाया जा सकता है, परन्तु ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं है। लेकिन रलचिकित्सा विश्विकरणों की शक्ति से रोग श्राराम करती है। दोनों प्रणालियाँ ही श्रच्छी हैं श्रीर दोनों कार्यकरी भी हैं, फिर भी होमियोपेथी के दवाइयों के रंगों का मुष्पष्ट विश्लेषण करना श्रावश्यक है। प्रत्येक श्रीषि के श्रिषकार में इतने लच्चण भरे जाते हैं कि चिकित्सक विलक्षल घवड़ा जाते हैं श्रीर भूल रास्ते पर चलते हैं श्रीर इसका परिणाम यह होता है कि प्रायशः इच्छानुसार फल नहीं मिलता है।

### ३-वर्णं चिकित्सा।

रत चिकित्सा, रंग चिकित्सा या वर्ण चिकित्सा का स्वजातीय है; क्योंकि दोनों प्रणालियों में पीड़ित और रुग्न मनुष्यों को आराम करने के लिये विश्वरंगों के अन्तिनिहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्ण चिकित्सा में सूर्य या विजली के प्रकाश से रंग के शक्तियों की उत्पत्ति होती है। जब कि रत्नचिकित्सा में रंग की शक्ति का मूल स्रोत सात प्रधान रत्न हैं।

यह मान लेना चाहिये कि इन्द्र धनुष के विश्व रंगों के समान सूर्य, विजली के प्रकाश या रत से निकले हुए रंगों में भी तीन देवी गुण यथा सर्वज्ञता, सर्व-सामर्थ्य ग्रौर सर्वव्यापिता पाये जाते हैं। रंग ग्रपनी सर्वज्ञता के कारण रोग को पहचान लेते हैं, ग्रपनी सर्वसामर्थ्य से रोग को ग्राराम करते हैं ग्रौर ग्रपनी सर्वव्यापिता के कारण सम्पूर्ण शरीर के करोड़ों कोषों ग्रौर तन्तुन्त्रों में फैज जाते हैं। ग्रतः रोगियों के रंगों का निर्धारण करने ग्रौर उन रंगों को रोग को ग्राराम करने के काम में लगा देने के ग्रातिरिक्त चिकित्सक का ग्रौर कोई काम ही नहीं रह जाता।

वर्ण चिकित्सा श्रोर रत्नचिकित्सा के श्रन्तर्गत जो रंग चिकित्सा है वह स्निग्ध, श्रमुग्र श्रोर सुफलप्रद है श्रोर उसके व्यवहार से श्रागे जाकर कोई श्रनिष्ट की सम्भावना नहीं है। रंग चिकित्सा का व्यवहार जितना ही बढ़ेगा उतना ही रोगियों की चिकित्सा मानवोचित श्रोर मनोरंजिनी होगी श्रोर जनप्रियता प्राप्त करेगी।

## ४-दूर-चिकित्सा।

रत चिकित्सा कई विषयों में श्राधुनिक श्राविष्कृत दूर-चिकित्सा या विश्व-किरण-चिकित्सा से मिलती जुलती है। दूर-चिकित्सा के विषय में 'The Science of Cosmic Ray Therapy' नामक एक पुस्तक लिखी गयी है। यह पुस्तक Messrs. Good Companions Booksellers and Publishers, Baroda द्वारा प्रकाशित हुई है। दूर-चिकित्सा में विजली की मोटर से रत्न-जटित चिकिका को धुमाकर विश्वरंगों को उत्पन्न किया जाता है। रत्नों से निकले हुए रंग सामने रखे हुए चित्र पर पड़ते हैं त्र्रीर वेतार के द्वारा सूर्य किरण की गति वेग से चित्र के माजिक के पास पहुँच जाते हैं। रत्न चिकित्सा में रत्न के रंग सुरासार में या सुरासार से भीगी हुई गोलियों में छोड़े जाते हैं। फिर इन गोलियों का होमियोपेथिक दवाइयों की तरह सेवन किया जाता है।

दूर-चिकित्सा में विश्वरंग गित-शील हैं लेकिन रत्नचिकित्सा में स्थितिशील हैं। परन्तु दोनों ही प्रणालियों में अन्तिस्थित विश्वरंग को छोड़ने के लिये रत्नों का व्यवहार होता है। दोनों बहुत सुफलप्रद हैं क्योंकि दोनों प्रणालियों में विश्विकरणों का उपयोग होता है, जिनमें सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापिता ये तीनों गुण विद्यमान हैं। इन गुणों की सहायता से ये किरणें, चाहे वे सुरासार के अन्दर रत्नों से छोड़ी जाँय या बेतार से भेजी जाँय, रोगियों को आराम करती हैं; और मनुष्य शरीर के निजीव कोषों और तन्तुओं को पृष्ट और सुसम्बद्ध करके कोमजता से, धीरे धीरे, और दक्तापूर्वक पूरी तरह रोगों को दूर करती हैं। रत्नचिकित्सा में यह चिकित्सा-प्रक्रिया प्रत्यक्त दिखाई देती है और दूर-चिकित्सा में यह दिष्टोगेचर नहीं होती है।

रत्नचिकित्सा में रोगी को चिकित्सक के पास आना पड़ता है लेकिन दूर-चिकित्सा में रोगी का नाम या उसके चित्र की ही आवश्यकता होती है। रत्न-चिकित्सा में छोटी छोटी गोलियों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन दूर-चिकित्सा में उसकी भी आवश्यकता नहीं है। दूर-चिकित्सा की एक और श्रेष्ठता यह है कि रोग का समाचार पाते ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, चाहे रोगी निकट हो या सुदूर अमेरिका में। यों तो यह सब असम्भव माल्म होता है लेकिन समालोचकों से हमारी विनती यह है:

'पहिले सुनिये उसके बाद दोप दिखलाइये !'

## अध्याय ६

ne regren to desper 1

### रोग श्रौर विश्वकिरण

स्वस्थता की कमी को ही रोग कहते हैं। लेकिन यह स्वस्थता की कमी का कारण क्या है ? स्थूल शरीरवाले सब प्राणियों का ही क्या इसके साथ नित्य संबन्ध है ? अथवा क्या यह हमेशा के लिये किन्हीं व्यक्तियों के मन्द-भाग्य और चिकित्सक के सौभाग्य की सूचना है !

इस प्रश्न पर गंभीरता और निषुणता के साथ विचार करना चाहिये। पहिले ही कहा गया है कि पृथ्वी के सब प्रत्यक्त वस्तुओं का मूल, इन्द्रधनुष के सात रंग हैं। इन किरणों को घनीभूत करने से ही प्रत्यक्त या दृश्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है। नील ग्राकाश पर ग्रकस्मात् एक छोटे से बादल के टुकड़े ने ग्राकार धारण किया—ग्र्यात् श्रूत्यता या ग्रवस्तु से प्रत्यक्त वस्तु की सृष्टि हुई। ग्रागर कोई त्रिकोण काँच से इस बादल की परीक्ता करने का कष्ट उठाये तो उसे तत्क्ण जात होगा कि बादल का रंग प्रायशः नारंगी, ग्र्यात् जल का रंग है। ग्रतः बादल के समान ग्रन्य कोई प्रत्यक्त वस्तु नारंगी रंग की संघित के ग्रातिरिक्त ग्रन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति में ग्रन्यान्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है।

रोग श्रोर रोगी सात विश्व रंग के वनीभूत रूप का नामान्तर ही हैं। हमारे जीवन में इन किरणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन किरणों में ही हमने जन्म लिया है, इनमें ही हम रहते हैं श्रोर पुष्ट होते हैं श्रोर इनमें ही हमारी मृत्यु होती है। इसलिये यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है कि हम इन किरणों से ही रोगों को पाते हैं। हमारे शरीर के सब कोष इन सात किरणों से बने हुए हैं। इन कोषों का स्वास्थ्य इन किरणों की समता श्रोर प्रचुरता के उत्पर निर्मर करता

है। जिन ग्रन्तरस्थ किरणों से मनुष्य शारीर के कोष, तन्तु ग्रौर भिन्न भिन्न संस्थानों की पुष्टि होती है, उन पर सदा परिवर्तनशील प्राकृतिक परिवेश के कारण बाहर के किरणों का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है; इसलिये किरणों का ग्रभाव उत्पन्न होता है।

त्रगर कोष अपुष्ट हों और वे आवश्यक रंगों का प्रकम्पन न पाते हों तो उनमें रंग की भूख पैदा होती है। जब यह रंग की चुधा बहुत बढ़ जाती है तब रोग पैदा हो जाता है। दृष्टांतस्वरूप—सायुमंडली अपना खाद्य और पुष्टि विश्वचेंगनी रंग से पाती है। अगर इस रंग की कमी हो जाये तो सायुओं में बेंगनी रंग की भूख पैदा होती है। इसका फल होता है—सायु शूल, सायु प्रदाह और सायु पीड़ा अथवा मूर्क्का और मित्र मित्र प्रकार का आच्चेप। बेंगनी रंग की चुधा के ये निश्चित लच्चण हैं। इस समय यही चाहिये कि बहुतायत से बेंगनी रंग की पूर्ति की जाय।

यह पूर्ति कई तरह से हो सकती है। निचंपक यन्त्र द्वारा एक स्लाइड के भीतर से बेंगनी किरण पीड़ित द्यंग पर फेंकने से इस बेंगनी रंग की पूर्ति होगी द्यौर दर्द जाता रहेगा। घर में तेज बेंगनी रंग की विजली की बत्ती जलाने से भी रोगी को फायदा पहुँचेगा। बेंगनी रंग की बोतल को सूर्य किरणों के मध्य स्थापित करके उसके भीतर की हवा को सूंघने से बेंगनी रंग की पूर्ति होगी। सूर्य स्थात बेंगनी प्रभावित जल, दुग्ध-शर्करा, गोलियाँ, लवण द्यौर खाद्य भी बेंगनी रंग की पूर्ति करते हैं।

कुछ नीलमों से जड़ी हुई चिक्रिका को जोर से घुमाने से टूर-चिकित्सा के अनुसार बेंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। जब इन किरणों से रोगी या उसके चित्र को भर दिया जाता है तब उसको बहुतायत से बेंगनी किरणों मिल जाती हैं। नीलम को सुरासार में सात दिन रखने से यह सुरासार नीलम से बेंगनी रंग खींच लेता है और इस सुरासार में गोलियाँ भिगो देने से उनमें भी बेंगनी किरणों की

शक्ति आ जाती है। इस बेंगनी रंग से भरी हुई गोलियाँ अगर रोगी को पुनः पुनः दी जाँय तो उसके लुधित सायुयों को बेंगनी रंग का खाद्य मिल जायगा। इस प्रकार से सायुओं की भूख मिट जायगी और रोगी आराम हो जायगा। इसको समभना कोई कठिन बात नहीं है। सायु पीड़ा को आराम करने में बेंगनी रंग की शक्ति का प्रमाण परीक्षात्मक प्रदर्शन द्वारा प्रति दिन मिल रहा है।

श्रव यह देखना है कि मनुष्य शारीर क्या है श्रीर यह किस प्रकार निर्मित होता है। इसको श्र-छी तरह समभने के लिये हमको श्रायुर्वेद की शारण लेनी पड़ेगी। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सब तरह के मैषण्य सम्बन्धी तथ्य का श्रायुर्वेद श्राज भी भंडार समभा जाता है। तीन हजार वर्ष का पुराना यह शास्त्र श्राज भी सर्व प्रकार के मैषण्य गवेषणा की प्रेरणा का मूल स्रोत बना हुआ है। श्रायुर्वेद शास्त्र श्रमी तक चिकित्सा विद्या श्रोर चिकित्सा तत्व का दिग्द-शंन कराता श्रा रहा है। हजारों वर्ष तक श्रायुर्वेद ने बहुत विपत्तियों का सामना किया लेकिन श्राज भी यह जीवित है श्रोर जब तक मनुष्य का श्रस्तित्व रहेगा तब तक यह शास्त्र भी जीवित रहेगा।

श्रायुवंद के श्रानुधार मनुष्य शरीर में धात विभिन्न संस्थान हैं श्रीर उनके सात भिन्न भिन्न कार्य हैं। इन धात संस्थानों का नाम क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, श्रास्थि, मजा श्रीर शुक्र हैं। यह धातों संस्थान गत्यात्मक हैं श्रीर ये सर्वदा बाहर के खाद्य को शरीर गठनकारी मूल्यवान उपादान में रूपान्तरित करते रहते हैं।

जब विविध प्रकार के आकार, गुण और स्वाद का खाद्य लिया जाता है तो यह वायु की सहायता से मुख से पाकस्थली में चला जाता है। स्वामाविक नियम से शरीर के मिन्न मिन्न स्थानों से निकले हुए रसों के द्वारा इस खाद्य के संदूप छित्रांश हो जाते हैं त्रीर यह गरम होकर, गलकर एक पतला मण्ड वन जाता है। पहिले इस मण्ड का स्वाद मीठा होता है लेकिन त्रागे जाकर जब यह त्रीर त्राधिक पच जाता है तब तरल हो जाता है त्रीर उसका स्वाद नमकीन हो जाता है। धीरे धीरे इसके दो भाग हो जाते हैं, (१) रस त्रीर (२) फालत् पदार्थ। इस फालत् या त्रानावश्यक पदार्थ का जलीय भाग वायु के द्वारा वृक्ष त्रीर मूत्राधार में चला जाता है त्रीर फिर शरीर के बाहर निकल जाता है। इसी तरह से वायु स्थूल पदार्थ को छोटे त्रान्त्र में त्रीर फिर बड़े त्रान्त्र में ले जाता है त्रीर वहाँ यह ठहर जाता है त्रीर श्रपानवायु की सहायता से मल के रूप में निकल जाता है।

तरल रूप में जो द्रव्य रहता है उसे रस (chyle) कहते हैं। यह शरीर के सम्पूर्ण रस संस्थान को पुष्ट करता है और इसका सूक्ष्म ग्रंश पाँच दिन ग्रीर रात के बाद रक्त में परिखात हो जाता है। रक्त का सारांश पाँच दिन ग्रीर रात के बाद मांस बन जाता है। मांस का सारांश मेद में रूपान्तरित होता है। इससे सब मेद संस्थान ग्रीर ग्रन्थियों की पुष्टि होती है। पाँच दिन ग्रीर रात के बाद यह मेद ग्रस्थि बन जाता है जो कि ग्रस्थि संस्थान को पुष्ट करता है। ग्रस्थि का सूक्ष्म ग्रंश मजा बन जाता है जिससे समग्र मजा संस्थान की पुष्टि होती है। ग्रन्त में मज्जा का सारांश शुक्र में रूपान्तरित होता है। प्रथम दिन का लिया हुग्रा खाद्य ५ × ६ = ३० दिन में शुक्र बन जाता है। संत्रेप में मनुष्य शरीर के गठन का ग्रीर इन सात विभिन्न वस्तु जन्य सात संस्थानों का यही विवरण है।

त्रायुर्वेद में मजा श्रीर खायु में कोई भेद नहीं है, परन्तु ज्योतिपशास्त्र के श्रनुसार इन दोनों संस्थानों में बहुत भिन्नता है। ज्योतिष की पुस्तकों के श्रनुसार खायु का श्रिधपित शनि है जो वायु की शक्ति रखता है। लेकिन मजा के उत्पर मंगल का श्राधिपत्य हैं जिसमें पित्त या ऋग्णात्मक शक्ति है। व्यवद्वारिक.

तेत्र में ज्योतिय का मत ही ग्राधिकतर समीचीन विदित हुन्ना है। ज्योतिय शास्त्र की पुस्तकों में रस ग्रीर रक्त संस्थान में कोई मेद नहीं माना गया है। ज्योतिय के ग्रानुसार इन दोनों के ऊपर चन्द्र का ग्राधिकार है जिसमें धनात्मक शक्ति है ग्रीर जिसकी प्रकृति ठंडी है।

मिन्न स्मान रंगों की विश्विकरणों का भी शरीर के संस्थानों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। यथा रस ग्रीर रक्त नारंगी रंग के ग्राधिकार में हैं। मांस संस्थान हरे रंग की विश्विकरण के ग्राधिकार में है। ग्रासमानी रंग का ग्राधिकार में द संस्थान ग्रीर ग्रन्थियों पर है। लाल किरणों ग्रास्थ संस्थान को पुष्ट करती हैं। मजा पीले रंग के ग्राधिकार में है ग्रीर खायु संस्थान का ग्राधिपति बेंगनी रंग है। ग्रान्तिम शुक्र संस्थान नीली किरणों के द्वारा प्रभावित होता है। इन किरणों के ग्राधिकार न्यवस्था से इस बात का पता लग जायगा कि मनुष्य शरीर के सात भिन्न भिन्न संस्थानों के रोगों में किन किन रत्नों का व्यवहार किया जाय ग्रीर संकटावस्था में कौनसी किरणों दी जाँय।

जब पुराने रोग से शारीर पीड़ित होता है तो पहिले ही स्तायु संस्थान बिगड़ जाता है। उसके बाद मोटे लिसका रस ग्रौर शुक्र पर ग्रसर होता है। फिर मेद संस्थान ग्रौर ग्रन्थियाँ विकल हो जाती हैं। फिर मांस संस्थान की बारी ग्राती है। मांस के बाद मजा उसके बाद रक्त ग्रौर ग्रन्त में ग्रस्थि संस्थान बिगड़ जाता है। ग्रतः रोगों के ग्राक्रमण का क्रम बिलकुल इन्द्रधनुष के सात रंगों के क्रमानुसार ही है।

जब बेंगनी रंग की कभी हो जाती है तो स्नायुश्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नीले रंग की कभी से शुक्र बिगड़ जाता है, श्रासमानी की कभी से अन्थियाँ, हरे रंग की कभी से मांस पर प्रभाव पड़ता है श्रोर पीले की कभी से मजा पर। नारंगी रंग की कभी से रक्त पर बुरा श्रसर होता है श्रोर श्रन्त में लाल रंग की कभी से श्रिस्थियों में पीड़ा होती है। लेकिन इससे यह सिद्धान्त नहीं निकालना चाहिये कि प्रकृति से ये रंग हमें नहीं मिल रहे हैं। बात तो यह है कि रंग हमको प्रचुरता से मिल रहे हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य की उन्नित के लिये हमारे भीतर उनके ग्रहण और परिपाचन करने की शक्ति नहीं है। प्रकृति में सब वस्तुओं के समान ये सात संस्थान सातों विश्विकरणों से बने हुए हैं लेकिन प्रत्येक में एक एक रंग प्रधान है।

....

#### अध्याय ७

## रत श्रौषधियाँ श्रौर उन्हें तैयार करने की विधि

पिछुले ग्रध्यायों से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि रोगों का प्रधान कारण विश्वरंग की भूख है। इस भूख को मिटाना ही रत चिकित्सा का प्रधान काम है। जब रत इस रंग की कमी को पूरा करते हैं तो सातों मनुष्य संस्थान, कोष श्रौर तन्तुश्रों की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है श्रौर यह श्रपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं। रत्न विश्वरंग के श्रज्ज्य भंडार हैं। इस रंगको श्रौषिध में रूपान्तरित करने की श्रावश्यकता है जिससे उसका प्रयोग सुगम, फलप्रद श्रौर सार्वजनीन हो। इसिलये इस श्रध्याय में रत्न श्रौषिध श्रौर उनके मिश्रण बनाने की प्रणाली का वर्णन दिया जायगा।

रत्नों से श्रोपिध तैयार करना बहुत ही सरल कार्य है। इस प्रणाली का वर्णन करने के पहिले कुछ श्रावश्यक वस्तुएँ इकड़ी करनी चाहिये जिनसे इस पुस्तक में वर्णित रत्नचिकित्सा के श्रनुसार श्रोपिधयाँ बनाई जाँय।

रत्न श्रौषिथाँ श्रौर उनके मिश्रण बनाने के लिये श्रावश्यक वस्तुश्रों की सूची नीचे दी जाती है। (१) सात कीमती रत्न, (जिनका वजन एक या श्राधी रत्ती हो) यथा चुन्नी, मोती, प्रवाल, श्वेत-पुखराज या स्फटिक, हीरा या कम मूह्य का कमल-हीरा, नीलम श्रौर पन्ना। (२) कुछ एक श्राउन्स की शीशियाँ जिन्हें गरम पानी से साफ कर लिया गया हो श्रौर सुरासार में घो लिया गया हो श्रौर जिनमें नये कार्क (डाट) लगा दिये गये हों। (३) लगभग चार श्राउन्स विशुद्ध सुरासार या शोधित मद्यसार (Absolute Alcohol or Rectified Spirit)। (४) एक पाउएड श्रच्छी दुग्धशर्करा से बनी हुई २० ने० की गोलियाँ।

इन उपादानों को लेकर हम रत्नीषिध बनाने का काम हाथ में ले सकते हैं।
पिहले सुरासार से साफ की हुई एक शीशी लीजिये; फिर एक चुनी को सुरासार
से घो डालिये; शीशी में एक ड्राम सुरासार भर दीजिये और चुन्नी को उसके
अन्दर डाल दीजिये। शीशों को अच्छी तरह से कार्क से बन्द करके एक अन्धेरे
घर में (जहाँ सफेद रोशनी नहीं जा सके) या एक सन्दूक में सात दिन और
सात रात रख दीजिये। इस निर्दिष्ट समय के बाद शीशी को बाहर निकालकर थोड़ी
देर तक हिलाइये और एक आउन्स २० नं० की गोलियाँ उसके अन्दर डालिये।
योड़ी देर तक धीरे धीरे शीशों को ऊपर नीचे घुमाने से तमाम गोलियाँ इस
तेजयुक्त सुरासार में भीग जाँयगीं। कुछ घरटों के बाद गोलियों को एक सफेद
कागज पर सुखा लीजिये और चुन्नी को शीशों से निकाल लीजिये और सुरासार
से घोकर मविष्य में व्यवहार के लिये सावधानी से रख दीजिये। अब कागज से
गोलियों को उठाकर शीशों के अन्दर भर दीजिये और उसके ऊपर 'चुनी या
माणिक्य गोलियों' लिख दीजिये, या रंग पहचानने के लिये लाल टिकट लगा
दीजिये। दवा तैयार हो गई।

इसी तरह श्रीर एक शीशी लीजिये श्रीर उसके श्रन्दर एक ड्राम सुरासार भर दीजिये। इस सुरासार में एक मोती डाल दीजिये श्रीर उसे सात दिन श्रीर सात रात उसी में रहने दीजिये। इस समय के बाद शीशी को श्रन्थेरे वक्स से निकाल लीजिये श्रीर २० नं० गोलियों को इस तेजयुक्त सुरासार में डाल दीजिये। फिर गोलियों को सुखा लीजिये श्रीर मोती को निकालकर भविष्य में व्यवहार के लिये रख दीजिये। शीशी पर 'मोती गोलियाँ' लिख दीजिये, या रंग पहिचानने के लिये नारंगी टिकट लगा दीजिये। गोलियाँ व्यवहार के लिये तैयार हो गईं।

तीसरी शीशी में थोड़ा सा सुरासार लीजिये श्रौर उसमें एक प्रवाल डाल दीजिये श्रौर सात दिन श्रौर सात रात एक अन्धेरे घर में रख दीजिये। इस समय के बाद गोलियों को शीशी में भर दीजिये श्रीर श्रन्छी तरह से उन् में द्वा लगने दीजिये। उसके बाद गोलियों को सुखाकर प्रवाल को धोकर भविष्य में व्यवहार के लिये रख दीजिये। फिर उस पर 'प्रवाल गोलियाँ' लिख दीजिये, या रंग पहिचानने के लिये पीला टिकट लगा दीजिये। गोलियाँ काम के लिये तैयार हो गई'।

इसी तरह से एक चौथी शीशी में एक पन्ने को सुरासार के अन्दर सात दिन और सात रात एक अन्धेरे घर में रख दीजिये। इस समय के बाद शीशी में एक आउन्स २० नं० की गोलियाँ डालकर उसमें अच्छी तरह से दवा लगने दीजिये। उसके बाद पन्ने को निकाल लीजिये और शीशी पर 'पन्ना गोलियाँ' लिख दीजिये, या रंग पहिचानने के लिये हरा टिकट लगा दीजिये।

इसी तरह से पाँचवीं शीशी में एक श्वेत-पुखराज या स्फटिक सुरासार में डाल दीजिये और सफेद रोशनी से बचाकर एक बन्द घर में सात दिन और सात रात रख दीजिये। इस समय के बाद गोलियों को तेजयुक्त सुरासार में अच्छी तरह से भीगने दीजिये। रज को निकालकर शीशी पर 'श्वेत-पुखराज गोलियाँ' लिख दीजिये या रंग पहिचानने के लिये आसमानी रंग का टिकट लगा दीजिये।

इसी प्रकार से एक छुठी शीशी में एक ड्राम सुरासार के अन्दर आधा रत्ती हीरा या कुछ कमल-हीरे डालकर शीशी को एक अन्धेरी जगह में सात दिन और सात रात रख दीजिये। इस समय के बाद २० नं० की गोलियाँ इस तेज-युक्त सुरासार में मिगो दीजिये। और शीशी पर 'हीरे की गोलियाँ' लिख दीजिये, या रंग पहिचानने के लिये गहरा नीला टिकट लगा दीजिये।

श्रन्त में सातवीं शीशी में सुरासार के अन्दर एक नीलम सात दिन और सात रात रख दीजिये। श्रीर इसके बाद २० नं की गोलियाँ उस तेज युक्त सुरासार में भिगो दीजिये। सुखने के बाद नीलम को हटा लीजिये और शीशी पर 'नीलमिण की गोलियाँ' लिख दीजिये, या पहिचानने के लिये बेंगनी रंग की चिप्पी लगा दीजिये। इस श्रोषि को बेंगनी रंग की कमी से जो रोग पैदा होते हैं, उनमें व्यवहार करना चाहिये।

इन्द्रधनुष के सात किरणों (VIBGYOR) की ये सात रत ग्रौषिधयाँ हैं। मामूली तौर पर रत्न के दवाखाने में इन ग्रौषिधयों के ग्रातिरिक्त ग्रौर कुछ, ग्रावश्यक नहीं है। लेकिन उन रोगों में जिनमें एकाधिक रंग की कमी है, रंग मिश्रण या रत्न मिश्रण का प्रयोग ग्रावश्यक हो जाता है।

रत्न मिश्रण में नीचे लिखी हुई श्रौषधियाँ प्रधान हैं। १—भि. श्राइ. वि. जि. गोलियाँ

(रतन: नीलम, हीरा, श्वेत-पुखराज श्रौर पन्ना)

श्रलग श्रलग रत्नौषि वनाने की जो रीति है वही रत्निमश्रण में भी काम श्राती है। पहिले एक शीशी में एक झम सुरासार ले लीजिये। उसमें चार रत्न नीलम, हीरा, श्वेत-पुखराज श्रौर पन्ना डालकर एक श्रन्धेरे घर में सात दिन श्रौर सात रात रख दीजिये। उसके बाद शीशी को श्रच्छी तरह से हिलाकर उसके श्रन्दर एक श्राउन्स २० नं० की गोलियाँ डाल दीजिये श्रौर उसको श्रच्छी तरह से इस तेजयुक्त सुरासार में भिगो दीजिये। कुछ घण्टों के बाद एक सफेद कागज के ऊपर गोलियों को सुखा लीजिये श्रौर रत्नों को निकालकर, धोकर भविष्य में व्यवहार के लिये रख दीजिये। गोलियों के विश्वरंग पहिचानने के लिये शीशी पर 'VIBG गोलियाँ' का टिकट लगा दीजिये। श्रगले श्रध्याय में जिन रोगों की सूची दी गई है प्रायशः उन सब रोगों में इस श्रौषि का प्रयोग हो सकता है। प्रबल या श्रनतिप्रबल रोगों में 'भि. श्राइ. वि. जि. गोलियों' की श्रावश्यकता होती है।

### २—सप्तरिम गोलियाँ

(रत्नः नीलम, हीरा, श्वेत-पुखराज, पन्ना, प्रवाल, मोती और चुन्नी) इस मिश्रण के तैयार करने की प्रणाली पहिले जैसी ही है। शीशी में नीलम, हीरा, श्वेत-पुखराज, पन्ना, प्रवाल, मोती श्रौर चुन्नी को सात दिन श्रौर सात रात सुरासार के श्रन्दर रख दीजिये। इस समय के बाद सुरासार सात रलों की किरणों से तेजयुक्त बन जायगा। गोलियों को सुरासार में भिगोकर सुखा लीजिये श्रौर सुखाने के समय रलों को श्रलग कर दीजिये। श्रव शीशी पर 'VIBGYOR गोलियाँ' की चिप्पी लगा दीजिये। बहुत पुराने श्रौर संकट-जनक रोगों में यह दवा काम श्राती है।

इस तरह आवश्यकतानुसार विश्वरंगों को मिलाया जा सकता है। मिन्नभिन्न रोगों के लिये रल मिश्रण भी बढ़ाये जा सकते हैं। ऐसा एक मिश्रण
'आइ. बि. जि. ओ. गोलियाँ' भिन्न भिन्न प्रकार के पुराने और तीव्र ज्वर में
आश्चर्यजनक फल देता है। इस मिश्रण में हीरा, पन्ना, श्वेत-पुखराज और
मोती, ये चार रल हैं जिनका विश्वरंग नीला, हरा, आसमानी और नारंगी है।
यह लच्य करने की बात है कि नीला, हरा और नारंगी ये तीनों ही ठंडे रंग हैं
और आसमानी उदासीन है जिससे कि ठंडे रंगों में वायु तत्व की सहायता मिलती
है। 'IBGO गोलियों' से दो से चौत्रीस घएटों के मध्य ज्वर उतर जाता है।

रत श्रीषियों में (मिश्र या श्रमिश्र ) २० नं० की चार गोलियाँ प्राप्तवयस्क मनुष्य के लिये एक मात्रा समभी जाती है। दस वर्ष से कम बच्चों के लिये दो गोलियों की मात्रा होती है। एक वर्ष से कम बच्चों के लिये एक गोली की मात्रा होती है। एक रत्न से तैयार की हुई श्रीषिय रोग के प्रकार मेद के श्रनु-सार दिन में छुः बार तक दे सकते हैं। 'मि. श्राइ. वि. जि.' मिश्रण को दिन में तीन बार से श्रिषक नहीं देना चाहिये। पुराने रोगों में दिन में एक बार देने से बहुत श्रच्छा फल मिलता है। सप्तरिश्म (मि. श्राइ. वि. जि. बाइ. श्रो. श्रार.) गोलियाँ दिन में एक मात्रा से श्रिषक नहीं देना चाहिये। इसको एक दिन के श्रन्तर पर देने से फल श्रीर मी श्रच्छा मिलता है। क्या मात्रा दी जाय श्रीर कितने बार दी जाय यह तो चिकित्सक की बुद्धि श्रीर रोग की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऊपर जो कुछ बताया गया है वह सुविवेचना ग्रौर बुद्धि-मानी का मध्यम-मार्ग है।

अन्त में इस बात पर फिर ध्यान देना चाहिये कि अमिश्र दवाइयाँ तीत्र रोगों के लिये हैं और 'VIBG गोलियाँ' प्रवल या अनितप्रवल रोगों के लिये हैं। बहुत पुराने और प्रायाचाती रोगों में जहाँ रंगों की चुधा अन्तिम सीमा तक पहुँच गई है 'VIBGYOR गोलियों' का व्यवहार करना चाहिये। अगर तीत्र रोगों में अमिश्र रंगों से कोई फल नहीं मिलता हो तो 'VIBG गोलियों' का प्रयोग करना उचित है।

यहाँ श्रीर एक बात पर कुछ विवेचना करना उचित सममता हूँ। ऐसा सुना जा रहा है कि देश में मद्यनिषेध कानून के विभिन्न स्थानों में लागू हो जाने के कारण 'एलकोहॅल' या सुरासार दुर्लम हो गया है। श्रतः रत्नों की श्रीषिथाँ तैयार करने में श्रनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं।

ऐसी शिकायतें भारतवर्ष के सभी राज्यों के रत्निचिकित्सा प्रेमियों की श्रोर से हमारे पास आ रही हैं। इसीलिये एक विकल्प प्रयोग का श्राभास इस स्थान में देने का प्रयत्न करता हूँ। प्रायः एक वर्ष से इस नये प्रयोग द्वारा जो फल मुभे प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर इस नये प्रयोग के विषय में लिखता हूँ। पाठकगण से इसकी परीज्ञा करके देखने का विशेष श्रनुरोध है।

एक स्वच्छ खाली शीशी के आधे भाग तक २० नम्बर की शक्कर की गोलियाँ पिहले भर देना चाहिये। उपरान्त जिस रत्न अथवा रत्न मिश्रण की औषधि बनाने की इच्छा हो, वही रत्न अथवा रत्न समिष्ट शीशी के अन्दर भर देना चाहिये, जिससे कि रत्न गोलियों के संस्पर्श में आ जाँय। बारबार शीशी हिलाते रहिये। इस प्रकार एक सप्ताह में औषधि तैयार हो जायगी। टिकट पूर्ववत् लगाइये।

a tem to the temperature of the first of the

### अध्याय द

£ .

ma a ef MadeAh - ·

tanai i

and the latest the state of the

· 1 .....

## रोग और उनकी रत्न श्रौषधि विधियाँ

सुगमता के साथ रत्नचिकित्सा करने के लिये साधारण रोगों की और उनके रत्न श्रीषियों की सूनी नीचे दी जाती है। यह सूची बहुत सावधानी से तैयार की गई है श्रीर श्राशा है कि श्रनुभवी चिकित्सक के संशय श्रीर द्विधा की श्रवस्था में यह तालिका विशेष मार्ग दर्शक होगी।

# संकेताक्षरों का विवरण

भि॰—भायोलेट या बेंगनी
ग्राइ॰—इंडिगो या नीला
वि॰—ब्लू या ग्रासमानी
जि॰—ग्रीन या हरा
वाइ॰—यलो या पीला
ग्रो॰ – ग्रॅरेझ या नारङ्गी
ग्रार॰—रेड या लाल

रत की गोलियाँ रोग का नाम मिश्रण ऐमिविक रत्तातिसार (Amæbic Dysentery) हीरा भि. आइ. वि. जि. पाएड (Anæmia) भि ग्राइ वि जि वाइ ग्रो ग्रार चुन्नी मुखद्यत (Aphthæ) श्वेत-षुखराज भि. ग्राइ. वि. जि. सन्यास (Apoplexy) श्वेत-पुखराज भि श्राइ बि जि

### रत चिकित्सा

| रोग का नाम                  | रत की गोलियाँ     | मिश्रण                           |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| सन्धिवात (Arthritis)        | चुन्नी भि• ग्रा   | इ. त्रि. जि. वाइ. त्र्यो. त्रार. |
| दमा (Asthma)                | पन्ना             | भि ग्राइ वि जि                   |
| चॅिसलिर रक्तातिसार          |                   |                                  |
| (Bacillary Dysente          | ery) नीलम         | भि ग्राइ वि जि                   |
| गंज (Baldness)              | नीलम              | भि श्राइ वि जि                   |
| पित्त ज्वर (Billious fev    | ver) श्वेत-षुखराज | श्राइ. बि. जि. श्रो.             |
| पित्त प्रकोप (Billiousne    | ess) श्वेत-पुखराज | त्राइ. बि. जि. त्रो.             |
| मूत्राशय की कमजोरी          |                   |                                  |
| (Bladder weakness           | s) नीलम           | भि. ग्राइ. वि. जि.               |
| रक्तस्राव (Bleeding)        | श्वेत-पुखराज      | मि. ग्राइ. वि. जि.               |
| श्रंधापन (Blindness)        | हीरा              | भि• ग्राइ• वि• जि•               |
| ऋंघी बवासीर                 | :                 |                                  |
| (Blind Piles)               | प्रवाल भि. आ      | इ. वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.     |
| रक्तचाप                     |                   | •                                |
| (Blood Pressure)            | श्वेत-पुखराज      | ग्राइ. वि. जि. श्रो.             |
| कोड़े (Boils)               | पन्ना             | भि ग्राइ वि जि                   |
| मस्तिष्क ज्वर               |                   |                                  |
| (Brain Fever)               | मोती भि• ग्राः    | इ. वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.     |
| मस्तिष्क प्रदाह             |                   |                                  |
| (Brain Inflammation         | n) श्वेत-पखराज    | ग्राइ. त्रि. जि. श्रो.           |
| भूत्र में श्रयडलाला निस्तरण |                   | and the tale Mile                |
| (Bright's Disease)          |                   | 6                                |
| (Disgitt o Discuse)         | 61/1              | भि. ग्राइ. वि. जि.               |

| रोग का नाम                   | रत्न की गोलि | याँ मिश्रण                           |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| स्वरन्न                      |              |                                      |
| (Bronchial Croup)            | हीरा         | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| वायुनलियों का प्रदाह         |              |                                      |
| (Bronchitis)                 | हीरा         | भि श्राइ वि जि                       |
| कुचले घाव (Bruises)          | श्वेत-पुख    | राज मि. ग्राइ. वि. जि.               |
| गाँठयुक्त प्लेग              |              |                                      |
| (Bubonic Plague)             | श्वेत-पुख    | राज ग्राइ. वि. जि. ग्रो.             |
| जल जाना (Burns)              | श्वेत-पुख    | राज भि. श्राइ. वि. जि.               |
| कर्कट रोग (Cancer)           | मोती         | ग्राइ. वि. जि. ग्रो.                 |
| स्तन का कर्कट रोग            | मोती         | त्राइ. वि. जि. त्रो                  |
| मोतियाबिन्द (Cataract)       | हीरा         | भिः ग्राइः विः जिः वाइः ग्रोः ग्रारः |
| मस्तिष्क की भिल्ली का प्रदाह | नीलम         | भि स्त्राइ वि जि                     |
| मोतिया चेचक या लघु भसू-      |              |                                      |
| रिका (Chicken Pox)           | श्वेत-पुख    | राज मि. ग्राइ. वि. जि.               |
| इरित्याग्डु (chlorosis)      | লুন্নী       | भि ब्राइ वि जि वाइ ब्रो ब्रार        |
| हैजा (Cholera)               | श्वेत-पुख    | राज श्राइ. वि. जि. श्रो.             |
| रक्तप्रवाह की ग्रसम्पूर्णता  | चुन्नी       | भि ग्राइ वि जि वाइ ग्रो ग्रार        |
| सर्दी                        | पन्ना        | भि श्राइ वि जि.                      |
| उदरशूल                       | श्वेत-पुख    | राज भि. त्राइ. बि. जी.               |
| विकम्पन (Concussion)         | नीलम         | भि श्राइ वि जि                       |
| कोष्ठबद्धः कन्ज              | प्रवाल       | भि ग्राइ वि जि वाइ ग्रो ग्रार        |
| च्चयरोग                      | चुन्नी       | भि ग्राइ वि जि वाइ ग्रो ग्रार        |
| ग्राच्चेप (Convulsions)      | हीरा         | भि. ग्राइ. बि. जि.                   |

85

| रोग की नाम             | रत्न की गोलियाँ |            | मिश्रणं                   |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| खाँसी                  | श्वेत-पुखराज    |            | भि ग्राइ वि जि            |
| त्र्रगाच्चेप (Cramp)   | नीलम            | e .        | भि श्राइ वि जि            |
| रॅगता हुन्रा पद्माधात  | हीरा            | मि• ग्राइ  | वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| क्रूपं खाँसी           | श्वेत-पुखर      | ্যের       | मि॰ ग्राइ. वि. जि.        |
| कंट जाना (Cuts)        | श्वेत-पुख       | राज -      | भि. ग्राइ. वि. जि.        |
| रूसी (Dandruff )       | नीलम            |            | मि. ग्राइ. वि. जि.        |
| बहिरापन                | हीरा            | भि. ग्राइ. | वि. जि. वाई. ग्रो. ग्रार. |
| दुर्वलता (Debility)    | चुन्नी          | भि श्राइ.  | वि जि वाइ स्रो स्थार      |
| सन्यस्त प्रलाप         |                 |            |                           |
| (Delirium Tremens)     | हीरा            | मि. ग्राइ. | बि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| भ्रम (Delusions)       | हीरा            | भि ग्राइ   | वि जि वाइ स्रो स्रार      |
| मन की श्रवसन्नता       |                 |            | ·                         |
| (Depression)           | <b>ম</b> ৰাল    | भि• ग्राइ. | वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| मधुमेह (Diabetes)      | प्रवाल          | भि• ग्राइ• | वि जि वाइ ग्रो ग्रार      |
| . उदरामय (Diarrhœa)    | श्वेत-षुखर      | াজ         | त्राइ. वि. जि. श्रो.      |
| पाकस्थली की बीमारियाँ  | प्रवाल          | भि• ग्राइ• | वि जि वाइ ग्रो ग्रार.     |
| पानी का स्राव          | नीलम            |            | भि ग्राइ वि जि            |
| जलोदर (Dropsy)         | नीलम            | 0          | भि• स्त्राइ• वि• जि•      |
| पेचिश या रक्तातिसार    |                 |            |                           |
| (Dysentery)            | श्वेत-पुखरा     | ज          | त्राइ. वि. जि. स्रो.      |
| कष्टदायक ऋतु या कष्टरज | हीरा            |            | भि श्राइ वि जि            |
| मन्दाग्नि (Dyspepsia)  | प्रवाल          | भि- श्राइ- | वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| कान की बीमारियाँ       | हीरा            |            | मि ग्राइ वि जि            |
|                        |                 |            |                           |

| रोग का नाम                 | रत की गोलियाँ        | मिश्रग्                       |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| खुजली                      | नीलम                 | भि• श्राइ• वि• जि•            |
| मृगी (Epilepsy)            | नीलम :               | त्राइ. वि. जि. त्र्रो.        |
| दानेदार ज्वर (Eruptive     |                      |                               |
| Fever                      | श्वेत-पुखराज         | भि. ग्राइ. वि. जि.            |
| विसर्प (Erysipelas)        | पन्ना                | भि श्राइ वि जि.               |
| श्राँख की बीमारियाँ        | हीरा                 | भि- श्राइ- वि- जि-            |
| मुख का पद्माघात            | हीरा मि श्राः        | इ. बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.  |
| स्त्रियों की बीमारियाँ     | श्वेत पुखराज         | भि ग्राइ वि जि                |
| <b>ज्वर</b>                | श्वेत-पुखराज         | ग्राइ. वि. जि. ग्री.          |
| भगन्दर (Fistula)           | हीरा                 | भि- ग्राइ- वि- जि-            |
| कोष्ठवायु या ग्रकारा       | प्रवाल भि. ह्याः     | इ. वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.  |
| पित्तपथरी                  | मोती भि ग्राइ        | ६. वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.  |
| पाकस्थली का घाव            | प्रवाल मिः ह्या      | इ. बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.  |
| घेत्रा या गलगंड (Goitre)   | श्वेत-पुखराज भि. ग्र | ाइ. बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| गठिया (Gout)               | नीलम                 | मि॰ स्राइ॰ वि॰ जि॰            |
| दानेदार पलक (Granular      |                      |                               |
| Lids)                      | हीरा                 | भि. श्राइ. वि. जि.            |
| मस्दे की स्जन (Gum boil    | ) श्वेत-पुखराज       | भि ग्राइ वि जि                |
| भ्रम दृष्टि (Hallucination | s) हीरा भि ग्रा      | इ. बि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार.  |
| नजलेजुकाम का बुखार         | श्वेत-पुखराज         | ग्राइ. वि. जि. ग्रो.          |
| सिर दर्द                   | श्वेत-षुखराज         | भि. ग्राइ. त्रि. जि.          |
| कले जे की जलन              | प्रवाल भि. ग्रा      | इ. बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.  |
| हृदय की बीमारी             | पन्ना                | भि श्राइ वि जि                |
| V                          |                      |                               |

| ्रोग का नाम            | रत की ग     | लियाँ    | मिश्रग्                                   |
|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| अन्त्र वृद्धि (Hernia) | चुन्नी      | भि• ग्र  | <ol> <li>वि जि वाइ स्रो श्रार.</li> </ol> |
| स्वर भंग (Hoarseness)  | श्वेत-पुखर  | াল       | भि ग्राइ वि जि                            |
| जलातङ्क (Hydrophobia)  | श्वेत-पुखर  | াজ       | भि ग्राइ वि जि                            |
| श्रम्लाधिक्य           | पन्ना       |          | भि. ग्राइ. वि. जि.                        |
| व्याधि शंका            |             | 0        |                                           |
| (Hypochondria)         | हीरा        |          | भि• ग्राइ• वि• जि•                        |
| गुल्म वायु (Hysteria)  | हीरा        |          | भि. ग्राइ. वि. जि.                        |
| त्रजीर्ग               | प्रवाल      | भि• ग्रा | इ. वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार.              |
| बच्चों का त्राचिप      | हीरा        |          | भि• ग्राइ• वि• जि•                        |
| बची का पद्माघात        | चुन्नी      | भि• ग्रा | इ. वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार.              |
| स्जी हुई श्राँतें      | श्वेत-चुखरा | <b>ज</b> | त्राइ. वि. नि ग्रो.                       |
| मस्तिष्क प्रदाह        | श्वेत-चुखरा | <b>ज</b> | श्राइ. वि. जि. श्रोः                      |
| चतु प्रदाह             | हीरा        |          | ग्राइ. वि. जि. ग्रो.                      |
| मूत्रग्रन्थि का प्रदाह | मोती        | भि• ग्रा | इ. बी. जी. वाई. ह्यो. ह्यारः              |
| इन्फ्ल्एंजा            | पन्ना       |          | भि श्राइ वि. जि                           |
| <b>उन्माद</b>          | हीरा        | भि• ग्र  | हि वि जि वाइ स्रो स्त्रार                 |
| <del>श्र</del> िनद्रा  | हीरा        | •        | त्राइ. वि. जि. ग्रो.                      |
| सविराम ज्वर            | श्वेत-पुखरा | ज        | ग्राइ. बि. जि. ग्रो.                      |
| उपप्रदाह (Irritation)  | नीलम        |          | भि. ग्राइ. वि. जि.                        |
| खुजली (Itches)         | श्वेत पुखरा | ज        | भि. ग्राइ. बि. जि.                        |
| कामला (Jaundice)       | श्वेत-पुखरा | <b>ज</b> | भि• ग्राइ• वि• जि•                        |
| वृक्कक (Kidneys)       | नीलम •      |          | भि. त्राइ. वि. जि.                        |
| कएठ-नली प्रदाह         | श्वेत-पुखरा | न        | मि- श्राइ- वि- जि-                        |
|                        |             |          |                                           |

| रोग का नाम             | रत की गो   | लियाँ         | मिश्रण                    |
|------------------------|------------|---------------|---------------------------|
| ग्रवसाद (Lassitude)    | चुन्नी     | मि- ग्राइ- वि | बे जि वाइ स्रो स्त्रार    |
| कुष्ठ :                | प्रवाल 🗆   | भि. ग्राइ. वि | वे. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| <b>भवल</b> ्           | नीलम       | मि ग्राइ।     | वे जि वाइ स्रो स्रार      |
| <b>श्</b> वेतप्रदर     | हीरा       | . 0           | भि ग्राइ बि जि            |
| लिउकीमिया (Leukemia)   | चुन्नी     | भि- ग्राइ-    | बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| यकृत की वीमारियाँ      | प्रवाल     | भि• श्राइ•    | वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| घाण शक्ति का हास       | पन्ना      |               | भि ग्राइ वि जि            |
| स्वर शक्ति का हास      | श्वेत-पुखर | ाज ः          | भि ग्राइ वि जि            |
| पागलपन                 | नीलम       | भि• ग्राइ• वि | वे जि वाइ स्रो स्रार      |
| फेफड़े की बीमारियाँ    | हीरा       |               | भि श्राइ वि जि            |
| मलेरिया ज्वर           | श्वेत-पुखर | াল            | त्राइ. वि. जि. स्रो.      |
| <b>उ</b> न्माद         | हीरा       | :             | भि ग्राइ वि निः           |
| छोटी माता (Measles)    | श्वेत-पुखर | ाज            | मि॰ त्राइ॰ बि॰ जि॰        |
| खिन्नता (Melancholia)  | चुन्नी     | मि• ग्राइ•    | बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| मस्तिष्क-भिल्ली-प्रदाह | नीलम       |               | मि श्राइ वि नि            |
| ऋतु                    | श्वेत-पुखर | ্যাজ 🕟        | भि. श्राइ. वि. जि.        |
| मानसिक दुर्वलता        | मोती       | भि• ग्राइ•    | वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| अधकपाली का दर्द        | 1.0        |               |                           |
| (Migraine)             | नीलम       | •             | भि श्राइ वि नि            |
| तिल (Moles)            | चुन्नी     | भि. ग्राइ.    | बि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| बुद्धिहीनता (Moronic)  | चुन्नी     | भि• ग्राइ•    | वि. जि. वाइ. श्रो. श्रार. |
| श्लैष्मिक ज्वर (Mucous |            |               |                           |
| Fever)                 | हीरा       |               | त्राइ. वि. जि. स्रो.      |

## रत चिकित्सा

| रोग का नाम              | रत की गोलि   | याँ मिश्रण                           |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| कर्णमूल प्रदाह          | नीलम         | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| मिचली (Nausea)          | श्वेत-पुखराज | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| स्नायविक व्याधियाँ      | नीलम         | भि ग्राइ वि जि                       |
| स्नायविक श्रवसाद        | प्रवाल       | भि. ग्राइ. वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| स्नायुशून               | नीलम         | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| स्नायविक सिरदर्द (Neu-  |              |                                      |
| ralgic Headache)        | नीलम         | भि• ग्राइ• वि• जि•                   |
| स्नयु प्रदाह (Neuritis) | नीलम         | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| स्नायु रोग (Neurosis)   | नीलम         | भि ग्राइ वि जि                       |
| रतौंघी                  | चुन्नी       | भि. आइ. वि. जि. वाइ. ओ. आर.          |
| नकसीर (Nose Blee-       |              |                                      |
| ding)                   | हीरा         | भि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| नाक की बीमारियाँ        | हीरा         | मि॰ ग्राइ॰ बि॰ जि॰                   |
| मेदवृद्धि               | श्वेत-पुखराज | मि. ग्राइ. वि. जि.                   |
| त्रावेश (Obsession)     | हीरा         | मि                                   |
| मुख का विगलन (Oral      |              |                                      |
| Sepsis)                 | मोती         | भि ग्राइ वि जि वाइ ग्रो ग्रार        |
| दिल धड़कना              | श्वेत-षुखराज | भि श्राइ वि जि.                      |
| पद्माधात (Palsy)        | हीरा         | भि. ग्राइ. वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| लकवा (Paralysis)        | चुन्नी       | भि. ग्राइ. वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| कफप्रधान ज्वर           | हीरा .       | त्राइ. वि. जि. श्रो.                 |
| च्चयरोग                 | मोती         | भि श्राइ वि जि वाइ श्रो श्रार        |
| अर्श या बवासीर          | प्रवाल ,     | भि. ग्राइ. वि. जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
|                         |              |                                      |

| रोग का नाम                | रत की गोलियाँ  | े मिश्रण                               |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------|
| प्लेग                     | श्वेत-पुखराज   | त्राइ. वि. जि. श्री.                   |
| फुस-फुस प्रदाह            | हीरा .         | भि ग्राइ वि जि.                        |
| सुषुम्नाप्रदाह (Poliomye  |                |                                        |
| litis)                    | चुन्नी भि      | . ग्राइ. बि. जि. वाइ. श्रो. त्रार.     |
| किसी ग्रंग का भ्र'श (Pro- |                |                                        |
| lapsus)                   | मोती भि        | · त्राइ· वि· जि· वाइ· श्रो· श्रार·     |
| <b>उदरामय</b>             | श्वेत-पुखराज   | भि. श्राइ. वि. जि.                     |
| सामान्य गलज्ञत (Quinsy    | ) श्वेत-पुखराज | भि. श्राइ. वि. जि.                     |
| संधिवात (Rheumatism       | ) नीजम         | भि श्राइ वि नि                         |
| स्रोपड़ी की बीमारियाँ     | नीलम           | मि॰ ग्राइ॰ बि॰ जि॰                     |
| सुर्ख बुखार (Scarlet      |                |                                        |
| · Fever)                  | श्वेत-पुखराज   | श्राइ वि जि श्रो                       |
| कटिशूल (Sciatica)         | नीलम           | भि ग्राइ वि जि                         |
| शीताद (Scurvy)            | नीलम ः         | भि श्राइ. वि. जिं                      |
| प्रवल उपघात या विन्होभ    |                | \$ * * *                               |
| (Shock)                   | श्वेत-पुखराज   | मि- श्राइ- वि- जि-                     |
| ·चर्म-रोग                 | प्रवाल भि      | स्त्राइ. वि. जि. वाइ. स्त्रो. स्त्रार. |
| चेचक या वृहत् मस्रिका     | ,              |                                        |
| (Small Pox)               | श्वेत-पुखराज   | भि श्राइ वि बि                         |
| गलच्चत (Sore throat)      | श्वेत-पुखराज   | मि आइ वि जि                            |
| ग्राचेप (Spasms)          | श्वेत-पुखराज   | भि श्राइ वि बि                         |
| •मेरुमजा प्रदाह           |                | 11 0.                                  |
| (Spinal Meningitis)       | नीलम           | श्राइ वि जि श्रो                       |

# रत चिकित्सा

| रोग का नाम                | रत की गोलियाँ |                | मिश्रण                |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| मुखच्त (Sprue)            |               |                |                       |
| •                         | हीरा          |                | भि ग्राइ. वि जि       |
| डंक .                     | श्वेत-पुखरा   | <b>অ</b>       | भि श्राइ वि जि        |
| पेट की गड़बड़             | प्रवाल        | भि- ग्राइ- बि- | जि• वाइ• ग्रो• ग्रार• |
| उपदंश (Syphillis)         | पन्ना         |                | मि ग्राइ वि जि        |
| करोरका मजा का च्य         |               |                |                       |
| (Tabes Dorsalis)          | नीलम          | भि ग्राइ वि    | जि. वाइ. ग्रो. ग्रार. |
| दाँत निकलना               | श्वेत-पुखरा   | <b>অ</b>       | भि ग्राइ वि जि        |
| धनुस्तम्भ (Tetanus)       | नीलम          |                | भि श्राइ वि जि        |
| प्यास .                   | श्वेत-पुखरा   | <b>ज</b>       | भि. ग्राइ. वि. जि.    |
| दंतश्ल                    | हीरा          |                | मि• ग्राइ• वि• जि•    |
| यद्मा (Tuberculosis)      | मोती          | भि ग्राइ वि    | जि. वाइ. ग्रो. ग्रार- |
| रसौली (Tumour)            | नीलम          |                | भि. आइ. वि. जि.       |
| सान्निपातिक ज्वर (Typhoid |               |                |                       |
| Fever)                    | श्वेत-पुखरा   | ভ              | श्राइ वि जि श्रो      |
| घाव (Ulcers)              | पन्ना         |                | भि श्राइ वि जि        |
| शीतिपत्त (Urticaria)      | पन्ना         |                | ग्राइ. वि. जि. ग्रो.  |
| सिर चकराना (Vertigo)      | पन्ना         |                | भि. आइ. वि. जि.       |
| उत्तरी (Vomiting)         | श्वेत-पुखरा   | <b>ज</b>       | भि. त्राइ. वि. जि.    |
| वलगम के साथ खाँसी         |               |                |                       |
| (Wet-Cough)               | मोती          | भि ग्राइ वि    | जि. वाइ. स्रो. स्रार- |
| कुक्कुर खाँसी (Whooping   |               |                |                       |
| Cough)                    | श्वेत-षुखरा   | ज              | भि. ग्राइ. वि. जि.    |

## त्र्राध्याय ६ उपसंहार

इस छोटी सी पुस्तक में वर्णित रत्नचिकित्सा के कई स्पष्ट लाभ हैं। जिनके कारण चिकित्सक ग्रीर साधारण जनता की भी इस चिकित्सा में रुचि होगी।

- (१) पहिले तो यह चिकित्सा प्रणाली बहुत सरल है। कुछ रत्न ग्रौर दो चार सस्ती चीजों के सिवाय इसमें ग्रौर किसी वस्तु की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रुपने काम के लिये साधारण ग्रहस्थ भी इन दवाइयों को सरलता से बना सकता है।
- (२) इस चिकित्सा में विदेशी गोलियों श्रौर तरल दवाइयों पर निर्मर नहीं रहना पड़ता है जिनमें प्रायशः कोई लाभ नहीं होता है लेकिन खर्च बहुत पड़ जाता है। श्रगर मामूली रत्न खरीदे जाँय तो सात रत्नों का दाम भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। श्रगर कुछ खर्च पड़ता भी हो तो जीवनभर में एकही बार पड़ता है। एक बार रत्न को खरीदकर बराबर उससे तेज श्रौषधियाँ बना सकते हैं।
- (३) रत्नचिकित्सा में सबसे ऊँचे दर्जे की विश्व-शक्तियाँ काम में लाई जाती हैं जो कि सर्वं अध्वरिक्त युक्त श्रीर सर्वत्र विद्यमान हैं। यह दवाइयाँ निरापद, स्वामाविक, सस्ती श्रीर कार्यकरी होती हैं श्रीर भविष्य में इनसे किसी तरह की हानि नहीं पहुँचती है।
- (४) दवाइयाँ मृदु प्रकृति की हैं श्रीर इनका सेवन मुँह से किया जाता है। इसमें श्रीषधि का प्रयोग करने के लिये त्वचा पेशी या शिरा को बेधने की कोई श्रावश्यकता नहीं होती है। रत्नचिकित्सा में रोगी को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती।

- (५) इन दवाइयों की संख्या आश्चर्यरूप से कम है लेकिन असंख्य रोगों में इनका प्रयोग हो सकता है। दो चार शीशियों से ही हजारों रोगियों का इलाज हो सकता है। एक मिश्रण द्वारा सैकड़ों रोग आराम हो सकते हैं। जैसे कि VIBG मिश्रण का प्रयोग तमाम स्नायु, मोटा लिसका रस, मेद, ग्रन्थि, और मांस संस्थान के रोगों में हो सकता है। इनके लिये अन्य चिकित्सा-विज्ञानों में सैकड़ों दवाइयों की जरूरत होती है।
- (६) महामारी के समय रत्न श्रीषियाँ बहुत ही उपकारी हैं। बहुत ही शीवता से श्रीर बहुत ही कम व्यय द्वारा देशी उपादानों से तैयार की हुई रत्नीषियाँ सारे देश के कोने-कोने में पहुँचा दी जा सकती हैं।

इस युक्तिसंगत त्रौर त्रिभनव चिकित्सा प्रणाली के कई त्रौर भी गुण प्रकट होंगे क्योंकि यह एक दैवी विज्ञान हैं त्रौर सब मनुष्यों के ग्रहण्योग्य है। इस प्रणाली की समुचित त्रौर यथायोग्य परीज्ञा होनी चाहिये।

सब चिकित्सा प्रणालियों में ही खाद्य का एक गुरुत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिये इस छोटी सी पुस्तक को समाप्त करने के पहिले इस विषय में कुछ कथन आवश्यक है। यद्यपि रत्नचिकित्सा कार्यकरी है और इससे कोई हानि भी नहीं पहुँचती है तो भी यह चिकित्सा तभी सफल हो सकती है जब खाद्य के विषय में रोगी और चिकित्सक में पूरा सहयोग हो। उपयुक्त खाद्य ठीक ठीक समय पर्शेखाने से प्रायशः मनुष्य बीमार नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कोई मनुष्य जो अनुचित खाद्य खाने पर तुल गया हो वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है चाहे वह श्रीषिध सेवन करे या न करे।

यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि हम पेट को एक ऐसा कवाइखाना न समभ लें जिसमें हर कोई चीज फेंकी जा सकती है और दिनभर में जितनी बार चाहें डाली जा सकती है । यह आदत स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है। इस बात का खयाल रखना चाहिए कि मनुष्य की पाकस्थली इस तरह बनी हुई है कि चौबीस घएटे में दो बार पेट भर भोजन से ज्यादा श्रौर कुछ हजम करने की शिक्त इसमें नहीं है। श्रगर हम तीसरी बार इसमें कोई किटन पदार्थ दें तो हम रोग को लाने के लिये रास्ता तैयार करते हैं। रोग कुछ एक ही दिन में नहीं श्रायगा लेकिन धीरे-धीरे शरीर की शक्ति घटती जायगी श्रौर श्रन्त में यह किटन व्याधियों का घर बन जायगा।

श्राहार में समय का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि स्यांदय के बाद तीन घरटे तक कोई कठिन पदार्थ पेट के अन्दर नहीं जाना चाहिए। नौ से बारह बजे तक का समय श्राहार के लिए प्रशस्त है क्योंकि इस समय का खाया हुआ अन्न पूरा पच जाता है और शरीर को पुष्ट करता है। बारह बजे के बाद खाया हुआ अन्न श्रवश्य ही वायु पैदा करता है और हजम नहीं होता है। अगर कोई इस आत्मघाती अभ्यास को डाल ले, तो अन्त में वह रक्त भार का शिकार बन जायगा और शायद पचास वर्ष की आयु के पहले ही अमबोसिस रोग (Thrombosis) से उसकी मृत्यु हो जायगी।

दूसरा पूरा भोजन शाम के सात और आठ बजे के मध्य हो जाना चाहिए। दो पूरे भोजनों के बीच में अगर भूख भी लगे तो भी कोई कठिन पदार्थ खाना उचित नहीं है। कठिन वस्तु के बजाय भूख लगने पर फल या फल का रस लेना चाहिए। दो बार आहार करने की आदत पड़ जाने पर किसी मनुष्य को प्रायशः भूख नहीं लगती।

त्राहार के समय पानी पीना चाहिये श्रौर भोजन के बाद चार घरटे तक पानी नहीं पीना चाहिये। पाचनिक्रया के समय में श्रगर पानी पीया जाय तो उक्त क्रिया में गड़कड़ हो जाती है श्रौर उसका फल होता है बदहजमी श्रौर वायु का प्रवेश। श्रागे चलकर यह वायु श्रौदिरक पेशी (Diaphragm) के ऊपर धक्का देती है श्रौर हृदय की क्रिया में बाधा डालती है श्रौर हृदय की गित श्रनिय-मित यहाँ तक कि सविराम हो जाती है।

खाद्य श्रौर पानी के सम्बन्ध में यह दो सहज श्रौर सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के नियम हैं। जो मनुष्य स्वस्थ श्रौर सिक्रय जीवन भोग करना चाहता है उसके लिये ये दो नियम श्रवश्यमेव पालनीय हैं।

ठीक समय भोजन न करने के कारण श्रीर सारी उमर खाद्य विषय में समय के नियम का पालन न करने के कारण श्रतीत काल में लोगों ने कष्ट भोगे हैं श्रीर श्राजकल भी भोग रहे हैं। कर्कट रोग, पाकस्थली श्रीर प्रहणी का घाव, मधुमेह, दमा, श्रमबोसिस श्रादि प्राण्घाती रोगों का प्रत्यक्त कारण यही खाद्य संबन्धी श्रनियम है।

समय बहुमूल्य वस्तु है। आयुर्वेद ने समय के त्रिदोष पर वहुत जोर दिया है, यथा सबेरे ६ बजे से १० बजे तक कफ का समय है, जब श्लेष्मिक फिल्लियाँ पूरा काम करती हैं। यह ही शरीर के दूषित और फालतू पदार्थों को निकाल देने का समय है। कफ छः बजे शुरू होता है, आठ बजे सबसे तेज हो जाता है और दस बजे शान्त हो जाता है।

१० वजे से २ वजे तक पित्त का समय है । यह पाचक अगिन का समय है जब कि पचनिक्रया अधिकाधिक कार्य करती है। जितना बन पड़े पित्त का समय पचनिक्रया के लिये छोड़ देना चाहिये। पित्त का समय दस बजे शुरू होता है, बारह बजे इसका सबसे ज्यादा जोर रहता है और दो बजे यह शान्त हो जाता है। पित्त के चरम सीमा पर पहुँचने के पहिले ही भोजन कर लेना चाहिये।

र से ६ वजे तक वायु का समय है जब स्नायुमएडल का काम तेजी से चलता है। इस समय में शरीर के खाली स्थानों श्रीर निलयों से तमाम श्रव-रोघक पदार्थ निकाल दिये जाते हैं। वायु दो बजे शुरू होता है, इसका पूरा जोर चार बजे होता है श्रीर ६ बजे यह शान्त हो जाता है। जिस समय में वायु पाकस्थली के प्रत्येक भाग को खाली करने में पूरे तौर से लगा हुश्रा रहता है, उस समय कुछ भी खाद्य लेने से वायु विलकुल विद्धुब्ध हो जाता है। कुपित वायु से तमाम सांत्रातिक ऋर्बुद (Tumour) ऋौर प्राण्यवाती विद्रिधयों (Malignant Growths) की उत्पत्ति होती है।

वायु की बेगबृद्धि होने से नाड़ी तेज चलती है। (Sapphire Globs) नीलम की गोलियाँ इसकी गित बन्द कर देती हैं। जब पित्त बढ़ जाता है तो VIBG गोलियाँ विकल ग्रौर उछ्जलती हुई नाड़ी को शान्त करती हैं। जब कफ बढ़ जाता है तब नाड़ी नरम ग्रौर मृदु हो जाती है। VIBGYOR गोलियाँ इस ग्रवस्था को सुधार देती हैं।

इस बात को फिर एक बार दुहराने की आवश्यकता है कि हम इन्द्रधनुष में जीवन धारण करते हैं, इसी में हम पुष्ट होते हैं, हमारा जन्म और मरण इन्द्रधनुष में ही होता है। हमारा जीवन इन्द्रधनुष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक दौड़ के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जन्म से मृत्यु तक का निर्दिष्ट काल इन्द्रधनुष का दृश्यमान भाग है और मृत्यु से जन्म तक का समय इन्द्रधनुष का अदृश्य माग है। इन्द्रधनुष हमारे शरीर के अन्दर ही अवस्थित है और सदा हमारे कल्याण के लिये हमारी देखभाल करता रहता है। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि इन्द्रधनुष सर्वग्नं सर्वशक्तिमान और सर्वत्र विद्यमान है और इसके सातो रंगों में भी येही गुण पाये जाते हैं।

रत्नचिकित्सा समय का उपहार है। हमारे मित्र श्री हावर्ड डी. स्टॉङ्कल की उक्ति के अनुसार "विश्व आत्मा अपनी आवश्यकता को जानती है और अपनी सम्पत्ति को आप ही ले लेती है।"

## ॥ ब्रोँ तत्त्वमसि ॥

## परिशिष्ट

## सप्तरलों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणियाँ

साधारणतया हिन्दुस्थान के बाजारें। में जो रत्न विकते हैं उनका चार सुस्पष्ट श्रेणियों में विभाजन हो सकता है, यथाः

### १ असली रतन

सबसे ऊँची श्रेणी के रत्नों में सुन्दर रूप से कटाई श्रीर चमक दी जाती है। ये स्वच्छ श्रीर निदांष होते हैं श्रीर उनके भीतर श्रीर बाहर से चमकदार श्रामा निकलती है। ये रत्न कई श्राकार श्रीर तौल के होते हैं श्रीर श्राकार, तौल, श्रामा, चमक, स्वच्छता, प्राप्यता श्रीर कई श्रीर विषयों के श्रनुसार उनका मूल्य न्यूनाधिक होता है। प्रायशा ये कीमती रत्न श्रेंग्ठी, चूड़ी, हार, बाजू, मुकुट, तगड़ी इत्यादि गहनों में जड़े जाते हैं। उनका व्यवहार ग्रहों के कोप की शान्ति के लिये श्रीर बुरी नजर से बचने के लिये तावीज के रूप में भी किया जाता है। रत्नचिकित्सा में इन रत्नों का उपयोग हो सकता है लेकिन कीमत बहुत डियादा पड़ जाती है।

## २ पालिश किये दुए रतन

दूसरी श्रेणी के रत्नों की निर्मान कहते हैं। ये प्रायशः गोल, श्रयडाकृति श्रोर भिन्न-भिन्न श्राकार के होते हैं। इनमें घिसाई श्रोर मस्एलता (Polish) होती है लेकिन इनमें भिन्न-भिन्न नाप श्रीर श्राकार की कटाई नहीं होती है श्रीर इनमें श्रेणी-विभाग नहीं होता है। इन रत्नों में स्वच्छता नहीं होती है लेकिन ये भी श्रमली रत्न हैं श्रीर इनमें खूब चमक होती है। ये रत्न श्रायुर्वेदिक श्रीपिध बेचने वालों के यहाँ मिलते हैं श्रीर इनसे ऊँचे दरजे की भरमें तैयार होती हैं। ये रत्न काफी सस्ते होते हैं श्रीर रत्नचिकित्सा के उपयोगी हैं।

## ३ मामूली खुरदरे (Rough) रतन

तीसरी श्रेणी के रत्नों को खएड रत्न कहते हैं। इनमें स्वच्छता, आभा या चमक नहीं होती है और ये खुरखुरे होते हैं। न तो ये काट जाते हैं और न इनमें घिसाई होती है। और ये रास्ते के रोड़ों की तरह बेढंगे आकार के होते हैं। वैद्य लोग इनसे निकृष्ट कोटि के भस्म बनाते हैं। ये खएड रत्न खानों से निकले हुये कच्चे पत्थर हैं और इनमें विसाई या कटाई नहीं हो सकती है। ये खारिज द्रव्य हैं और बहुत सस्ते होने पर भी रत्नचिकित्सा के उपयोगी नहीं हैं।

### ४ नकली रत

चौथी श्रेणी में नकली पत्थरों की गिनती है जो कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा काँच से तैयार होते हैं। ये सुड़ौल श्राकार के होते हैं। इनमें कोई कलक्क नहीं होता है श्रोर इनमें भी श्राभा, स्वच्छता श्रोर चमक पूरी तौर से रहती है। देखने में ये बिलकुल प्रथम श्रेणी के रत्नों की तरह होते हैं। श्रमली श्रोर नकली रत्नों का भेद समभने के लिये बहुत ही सावधानी श्रोर निषुणता की श्रावश्यकता है क्योंकि यह बात निःसंशय है कि नकली रत्नों का उपयोग रत्नचिकित्सा में नहीं हो सकता।

इस प्रारम्भिक विचार के बाद सात रत्नों का विवरण नीचे दिया जाता है जिससे उनके रंग, त्राकार, गुण त्रौर तोल के विषय में कुछ साधारण ज्ञान हो जाय । श्रसली श्रौर नकली रत्नों के प्रभेद को पहिचानने के लिये कुछ संकेत भी दिये जाते हैं।

### १—चुन्नी

चुन्नी को निर्मल, स्वच्छ, लाल रंग का कुक्विन्द (Corundum) कह सकते हैं। रत्नों में सिर्फ हीरे से ही इसका काठिन्य कम है। भारतवर्ष में इसको माणिक्य, चुन्नी श्रीर पद्मराग कहते हैं। इसका रङ्ग रक्त कमल के समान गाढ़ा लाल होता है श्रीर यह स्निग्ध श्रीर चित्ताकर्षक होता है। चुन्नी कई रूप श्रीर श्राकार की पायी जाती हैं। छोट-छोटे श्राकार श्रीर वेडोल श्राकार के नगीना चुन्नी बाजार में बहुतायत से श्रीर बहुत सस्ते मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे इसका श्राकार श्रीर उत्कर्ष बढ़ता जाता है, यह रत्न दुष्प्राप्य होता जाता है श्रीर इसकी कीमत भी बहुत बढ़ जाती है।

एक रत्ती या कुछ अधिक भार की चुन्नी को यदि दूध में रख दिया जाय तो यह अपना लाल रङ्ग दूध में छोड़ देती है और दूध चुन्नी के रङ्ग की छटा से लाल दीखता है। पुनः यदि चुन्नी को चाँदी या सीप की तश्तरी पर रखा जाय और उसमें धूप लगाई जाय तो आधार गाढ़ा लाल दीखेगा। आधे से एक रत्ती भार की ऐसी चुन्नी रत्नचिकित्सा के लिये उपयोगी है। दो या तीन नगीना चुन्नी के दुकड़ों का वजन आधा रत्ती होता है। उनको सुरासार के अन्दर डालकर चुन्नी की रत्नौषधि बन सकती है।

### २-मोती

मोती एक चमकीला रत है जो कि कई तरह के कड़े श्रावरणवाले समुद्री शांख जीवों में पाया जाता है लेकिन श्रिधकतर यह धीप में ही मिलता है। फारस की खाड़ी बसरा श्रोर भूमध्य सागरीय प्रान्त से श्राया हुश्रा मोती उत्कर्षता श्रोर श्रामा के लिये प्रसिद्ध है। मोती के कई रंग होते हैं, यथा दूध की तरह सफेद, रक्ताम, पीताम श्रोर यहाँ तक कि काला मोती भी पाया जाता है। जो मोती दूध की तरह सफेद होता है, वह जलतत्व के श्रधीन होता है श्रोर वही रत्नचिकित्सा के लिये उपयोगी होता है। सुडौल श्राकार के गोल श्रोर श्रयडाकृति मोती श्रगर वजन में भारी हों तो उनकी कीमत बहुत होती है लेकिन दूसरी तरह का मोती भी पाया जाता है जो वेडौल श्रोर मद्दी शकल का होता है श्रोर बहुत सस्ता मिलता है। यह भी श्रपनी दमक श्रोर त्रिकोण काँच से निकले हुए नारंगी रंग के कारण रत्नचिकित्सा के लिये उपयोगी है।

वाजार में नकली मोती बहुत मिला करते हैं और नकली और अधली मोती का प्रमेद पहिचानने के लिये बहुत ही सावधानी से परीक्षा करना आवश्यक है। एक परीक्षा यह है:—सारी रात मोती को गोमूत्र में रखने से अगर यह फट या टूट जाय तो यह नकली है। परन्तु यदि वह वैसा ही रह जाय तो उसे असली मोती समम्प्रना चाहिये। मोती को परखने के और भी कई उपाय हैं लेकिन यहाँ उनका वर्णन देना आवश्यक नहीं है।

#### ३---प्रवाल।

समुद्र के तलदेश में उद्भिद प्राणि-कंकालों से कई रंग के बने हुए एक प्रकार के कड़े पदार्थ को प्रवाल कहते हैं। संस्कृत में प्रवाल को विद्रुप कहते हैं श्रीर इसका साधारण नाम मूँगा, पला, प्रवाल इत्यादि है। प्रवाल कई रंग का पाया जाता है जैसे गाढ़ा लाल, हलका लाल, सफेद श्रीर धूसर। श्रीषि के लिये हलके लाल रंग का प्रवाल सबसे श्रिधक उपयोगी है क्योंकि त्रिकोण काँच से जाँच करने से इसी प्रवाल में इन्द्रधनुष का पीला रंग दिखाई देता है।

प्रवाल कुछ निष्प्रम श्रौर श्रस्वच्छ होता है। यह लकड़ी सा होता है श्रौर इसे सुपारी की माँति तीच्एधार यन्त्र से काट सकते हैं। प्रवाल के दानों का व्यवहार जपमाला में होता है श्रौर वच्चों को श्रशुम दृष्टि से बचाने के लिये इसका तावीज पहनाया जाता है। प्रवाल बहुत सस्ता मिलता है इसलिये नकली प्रवाल बनाने में कोई लाम नहीं है। रत्तीमर श्रेष्ठतम प्रवाल से उसकी श्रौषधियाँ हमेशा के लिये तैयार हो सकती हैं।

#### . ४ - पन्ना

पन्ना एक बहुत कीमती फिरोजा जाति का पदार्थ है। इसका रङ्ग सुन्दर -मखमली हरा होता है श्रौर फिरोजा से इसके रङ्ग में ही मिन्नता है। संस्कृत में इसका नाम मरकत है श्रौर हिन्दुस्तान में साधारणतया इसे पन्ना कहते हैं। इस रत्न का रंग हलका हरा से गादा हरा तक होता है। श्रगर इसकी घिसाई श्रञ्छी तरह से हो श्रीर यह मुजायम श्रीर स्वच्छ हो श्रीर इवमें दाग, चीड़ या धुँश्रा न हो श्रीर ये श्रच्छे श्राकार का, चमकदार श्रीर प्रभायुक्त हो, तो यह बहुत ही उच्च श्रेणी का रत्न समक्ता जाता है। उपरान्त यदि इसका वजन श्रच्छा हो तो यह बहुमूल्य रत्न हो जाता है। वैद्य लोग जो पन्ना नगीना वेचते हैं, वह रत्नचिकित्सा के लिये पूर्णतया उपयोगी है। श्रीर एक रत्ती वजन का यह रत्न सदा के लिये संचित रखना चाहिये। ये छोटा सा पत्थर हरे थिश्र किरणों का श्रीर पन्ना गोलियों का चिरस्थायी श्राधार वन जायगा।

नकली पन्ना बहुत मिलता है और असली पन्नों से इनका मेद समफ लेना चाहिये। अगर काँच से बना हुआ नकली पन्ना आँख के सामने थोड़ी देर तक रखा जाय तो आँख में गरमी मालूम होगी लेकिन इस तरह असली पन्ने को रखने से आँखों में ठंडक आ जायगी। अगर लकड़ी पर नकली पन्ना घिसा जाय तो इसकी चमक बढ़ जाती है। नकली पन्ना हाथ में रखने से भारी मालूम पड़ता है लेकिन असली पन्ना इलका, मुलायम और चित्ताकर्षक होता है। नकली पन्ना रत्नचिकित्सा में व्यवहार नहीं करना चाहिये।

### ४- श्वेत-पुखराज

श्वेत-पुलराज स्फतीय (Feldspar) का एक प्रकारभेद है। इसके अन्दर से मोती सी एक चमक निकलती है। संस्कृत में इम पत्थर को पुष्पराग कहते हैं और इसका साधारण नाम पुलराज है। पुलराज, स्फटिक और चन्द्रमणि एक ही जाति के पत्थर हैं। इनमें रक्षों का बहुत अन्तर होता है, जैसे कि पीला, हलका पीला, काँच की तरह सफेद, दूध की माँति सफेद और इन सब में बहुत अच्छी स्वच्छता होती है। त्रिकोण काँच से देखने पर इनसे हलका आसमानी रक्ष निकलता है। खाली आँख से देखने पर पुलराज पानी मिजाये हुए दूध की तरह सफेद दिखाई देता है और भरम के लिये वैद्य लोग इसका व्यवहार करते हैं। यह पत्थर टेढ़े-मेढ़े, बेडील आकार के होते हैं और इनका

वजन भी कई तरह का होता है। रतन चिकित्सा के लिये एक रत्ती ही पर्याप्त है।

सुरासार में रखने से यह पत्थर हीरे के समान चमकीला माळूम होता है। नकली पुखराज बाजार में बहुत पाये जाते हैं और यह धोखाधड़ी से असली के नाम पर विकते हैं। जब पुखराज बहुत चमकीला, वेदाग और अच्छे सुडील आकार का दिखाई देता हो तो सम्भव है कि वह नकली है और रत्नचिकित्सा के किसी कामका नहीं। लेकिन जब यह पत्थर ठीक रंग का हो और इसमें कुछ दाग, चीड़ और धुंधलापन हो तो इसे असली पुखराज समक्तना चाहिए। इस पत्थर को जाँचने के और भी नियम हैं लेकिन उनका वर्णन आवश्यक नहीं है।

### ६-हीरा

रत्नों में सबसे कीमती श्रीर दुनिया की सब चीजों से कठिन वस्तु हीरा है।
संस्कृत में इसे हीरक या वज्रमिए कहते हैं श्रीर इसका साधारए नाम हीरा है।
कई श्राकार श्रीर प्रकार के हीरे पाये जाते हैं। बड़े श्राकार के हीरों को पानी
में डाल कर श्रार उनको स्थैकिरएों के सामने रखा जाय तो उनमें से भिन्न-भिन्न
प्रकार के रंग की ज्योति निकलती है। किसी से लाल रंग, किसी से श्रासमानी,
किसी से हरी, किसी से बेंगनी, किसी से दूध या कांच की तरह सफेद श्रामा
निकलती है। इस रंग की श्रामा के श्रनुसार ही हीरे का मूल्याइन होता
है। हीरा प्रायगः नकली पाया जाता है। श्रमली श्रीर नकली हीरा का
प्रमेद समभने के लिये तो बहुत ही निषुए श्रीर सुदत्त जोहरी की श्रावस्थकता
होती है। इसके परखने का एक छोटा सा उपाय यह है कि यदि हलके गरम
दूध में हीरे को रखा जाय तो वह तुरन्त ही ठंडा हो जाता है।

एक श्रीर जाति का हीरा मिलता है जो श्रमली भी है श्रीर सस्ता भी। इसको कमल-हीरा (संस्कृत में वैकान्त) कहते हैं। हीरा के सब गुण इसमें पाये जाते हैं। संस्कृत में एक वाक्य है "वज्राभावे तु वैक्रान्तम्" ग्रर्थात् यदि हीरा नहीं मिले तो वैक्रान्त से काम लिया जाय। वैक्रान्त भस्म वैद्यों के पास मिलती है श्रीर वे इस पत्थर को भी वेचते हैं। कमल हीरा प्रायशः छोटा, पतला, स्वच्छ श्रीर हीरा की भाँति चमकदार होता है। जहाँ तक ज्ञात हुग्रा है वैक्रान्त की नकल नहीं हुई है।

#### ७-नीलम

नीलम एक बहुत स्वच्छ श्रीर चमकीला कुरुविन्द जाति का रत है। जामु-निया मिए (Amethyst) के समान इसका रंग बहुत सुन्दर बेंगनी होता है। संस्कृत में इसको इन्द्रनील कहते हैं श्रीर इसका साधारण नाम नीलम या नीला है। इस रत के बारे में लोगों में कुसंस्कार फैला हुआ है और इसके कल्याण-कारी ऋौर ऋहितकारी गुणों के संबन्ध में बहुत विचित्र कहानियाँ प्रचलित हैं। नीलम का रंग बेंगनी है जो नीले और लाल रंग का मिश्रण है। इसका रंग जामुनिया मिण से कुछ गहरा होता है। त्रिकीण काँच से देखने पर हलके रंग के नीलम से भी इन्द्रधनुष का सुन्दर वेंगनी रंग प्रकाशित होता है। सबसे ऊँचे श्रेणी का श्रोर सबसे कीमती नीलम चमकीला होता है, बहुत श्रच्छा पालिश किया हुआ होता है, बहुत स्वच्छ होता है, आकार में बहुत सुडील होता है, उसमें कोई दाग, चीड़ या धुं धलापन कहीं नहीं होता; श्रीर उससे इन्द्रधनुष का सुन्दर श्रीर मनोहर वंगनी रंग निकलता है। रत्नचिकित्सा के लिये इसका एक रत्ती ही काफी है, लेकिन अगर इसका मूल्य बहुत ज्यादा माछूम हो तो वैद्य लोग जो नीलम नगीना वेचते हैं उससे भी काम चल जाता है क्योंकि यह ग्रसली भी है श्रीर सस्ता भी । बाजार में इस रख के बहुत प्रकार के नकल मिलते हैं इस-लिये काँच श्रीर श्रमली पत्थर का प्रभेद जानना श्रावश्यक है। एक परख यह है कि एक रत्ती नीलम दूध के अन्दर यदि कुछ समय तक रखा जाय तो वह

दूध नीले रंग का दीखेगा, इसका कारण यह है कि श्रमली रत्न के रंग की ज्योति दूध में श्रा जाती है। दूध की बात तो छोड़ दीजिये जल में भी रंग देने की शक्ति काँच में नहीं है।

रत्नचिकित्सा के लिये रत्न खरीदने के समय उनको पिहचानने के लिये पाठक को दो चार साधारण निर्देश ऊपर दिये गये हैं। जो इस कार्य में सुदच्च और निपुण हैं उनके लिये इन निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, और जिन लोगों ने जीवन भर में रत्न का कोई व्यवहार ही नहीं किया है वे इन निर्देशों से कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको रत्नों के विषय में योड़ी बहुत अभिज्ञता है और जो इस विषय में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उनको उक्त निर्देशों से कुछ लाभ अवश्य होगा। रत्नों की आजकल की कीमत नहीं दी गई है क्योंकि वह बराबर घटती बढ़ती रहती है और व्यापारी लोग इनको मनमानी कीमत पर वेचते हैं। अनिभन्न आहकों के लिये रत्न के बाजार में बहुत थोखा और खतरा है।





